## REPRODUCTION OF EARLIE EDITION OF THE SABDARTHACINTAMANIH

# शब्दार्थिचिन्तामणिः SABDARTHACINTAMANIH

द्वितीय खण्ड भाग - ब

ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथः

प्रिन्टवैल

जयपुर- 302 004

Published by
PRINTWELL
S-12, Shopping Complex,
Tilak Nagar, Jaipur - 302 004

Distributed by RUPA BOOKS PVT. LTD. H.O. S-12, Shopping Complex, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004. B.O. 295-B, Bharti Nagar, P.N. Pudur, Colmbatore - 641 041.

ISBN 81-7044-369-5 (Set)

SABADARTH CHINTAMANI First Published - 1860 Reprint - 1992

Printed at:

Efficient Offset Printers 215, Shahzada Bagh Indl. Complex, Phase-II, Phone: 533736, 533762 Delhi - 110035

खीदहस्तादा। द्याई एववा। स्वा र्विक:प्रचादम् ॥ वि । दशाईदेशले॥ दाशी। स्ती। धीवर्याम्॥ दाश्रेयी। खी। बासमाति ॥ दाश्याः श्रपत्थं खी। चुहाम्यो नेतिहमभाने द्याच इति दक्। कीप्॥ दाग्रेरकः। पुं। साखबदेश्रे॥ इ०वि०॥ इन्यः। वि। इतिरि॥ दान्यान्। वि। दत्तवति ॥ दान्यान् सा ज्ञान्मीट्वॉं ग्चेतिनिपातित: ॥ इत्तः। पुं। चातात्मनि ॥ प्रूहे॥ घीष रे ॥ दानपाचे ॥ श्रुद्रनामापपदे ॥ सेवके । भृत्ये ॥ सचपच्च दशक घा नारदेना को यथा। ग्रइजात स्तवाकी तांचचो दायाद्यागतः। अञ्चाकाखभृत स्तरदाष्ट्रितः स्वामि ना चयः । मेाचिता महतशाबीय हे प्राप्तः पखेजितः । तवाइमिन्युप गतः प्रव्रज्यावसितःकृतः ॥ भन्तदा सञ्जितेय साथैववडवाकृतः। विक्री तात्रात्मनः शाखेदासाःपत्रदशस्म ताः ॥ अस्त्रार्थः। गृहजातः दास्त्रामुत्प वः। दायादुपागतः क्रमागतः। चका कासभृतः दुर्भिचपोषितः। स्वामि नामाहितः वन्धकीकृतः। माचितः

मि त्यु पगतः कस्याप्यदासः सन् स्वयं-

दासप

दासक्केन दत्तरूपः । प्रत्रज्या ऽवसि 🕸 तः सत्र्यासभ्रष्टः । कृतः केनचि-विभिन्तेन एतावत्काखपर्यनां तवाहं दासइतिकृतसमयः। भन्नदासः सु-भिचेपि भक्तार्थमङ्गीवृतदासः। व डवाकृत: वडवा दासीतल्लीभादक्री कृतदासः इति ॥ ध्वजाहृतो भन्न-दासाग्रहजः क्रीतद्विमा । पेति कादण्डदासम्बसप्तेते दासयानयः ॥ \*॥ विप्रस्विक्तरोभूपो वैश्यो भू पस्त भूमिय। सर्वेषां किङ्कराःशूहा ब्राह्मसस्य विश्वेषतः ॥ इसति । इस द्यने । इंसयति इंछतेवा। इसिदी सौ। इंसेष्टरने!नबाच ॥ दासकः। पुं। सामान्यदासे ॥ दासे ॥ दासएव। स्वा॰ कः॥ दासकर्या। न । दासस्यकृत्ये ॥ कर्मा पिदिविधं चीय मशुभं शुभमेवच। चगुभं दासकर्मी क्षां गुभं कर्म कृतां स्रातस् ॥ गरहदाराशुचिस्थानर्थ्याव-खारशोधनम्। गुद्याङ्गस्य र्शनोच्छि ष्टविष्म् नग्रहणोन्मर्नम् ॥ अशुभं कर्मवित्तेयं शुभमन्यद्तः परम्॥ दासनन्दिनी । स्त्री। व्यासमातरि । स खव खाम्॥ क्यादानेनाक्रीकृतदास्यः । तवाच दासपुरम् । न । कैवर्त्तीमुस्तके ॥ दासानु श्रूहान् पिपत्ति।। पृ०। मू०

दासेर

बः। उदाष्यपूर्वस्येन्य नम्॥ रयति । पृरपृत्ती । कर्मण्यम् ॥ दासिका । स्त्री । पीतिजिएकाम् ॥ भु- दास्यमानः । ति । भविष्यदानसम्बन्धि जिल्यायाम् ॥ वेद्याम् ॥ दास्येव । स्वार्धे कः:। केया इति इस्वः॥ दासी। स्ती। चेत्र्याम्। भुजिष्यायाम्॥ रिद्रम्। तस्त्रेद् सिस्यग्॥ वाणायाम् । जिल्लाम् ॥ काकजङ्का दास्त्रभम् । न । सन्त्रिनीनचचे ॥ दास्त याम्॥ नीचाम्बाने ॥ नीचिक्रिएच्या म् ॥ पीतिजिएव्याम् ॥ वेद्याम् ॥ क्यू दाइ: । पुं । दहने । अस्ती करसे ॥ गा हायाम्॥ कैवर्त्तभार्यायाम् ॥ इस्य-ते। दसुउपचये। कर्माण धन्। बी। जीष्॥

दासीफची । स्त्री । स्त्रीषधिविश्रेषे ॥ पात्रकर्षेतिङीष्॥

दासीसभम् । न । दासीनांसभायाम् ॥ दासीनां सभा। श्रशाजाचेतिन पुंसकत्त्वम् ॥

दासेयः। पुं। धीवरे ॥ भृच्ये । दासी तनये ॥ दास्या अपत्यम् । चुदाभ्यो दाइनम्। न । अस्मी कर्याय प्रेर्यो । दासेवी। स्त्री। सत्त्यवत्त्वाम्। व्यास हिर्ल्युट्॥ जनचाम् ॥ ङीप् ॥

दासेरः । पुं। क्रमेलके । उष्ट्रे ॥ धीवरे दाइहरणम्। न । वीरणमूले ॥ वि। ॥ वि। चेटे। दासी पुरे ॥ दाखा अ दाइमे ॥

दाइ।क

कन्।। दासपूरम्। न। दासपुरे ॥ दासान् पृ दास्यम्। न। दासन्ते। दासभावे ॥दा सस्यभावः। याञ्॥

वस्तुनि ॥

दास्त्रम्। न। अश्विनी नचने॥ दस्त्रवे।

चतत् भच ॥

चसन्तामे॥ दहनम्। दहमस्मीकर बो। घञ्॥

दाइकः। पुं। चित्रके॥ रक्तचित्रके॥ ति। दाचकर्त्तरि॥ दघ०। खुख्॥ दाङ्करः। पुं।देचनालायुक्तेन्तरो रो ॥ यथा। पीतं द्याचनम् सन् पर्य षितजलेनवै। साई विनामयेट्टा हज्बरच परमेश्वरेतिगाइडे १८३ अधाय:॥

विति दुगभावपचे द्याचरतिदक् ॥ दाइकरावना र्रातभाषा ॥ स्थन्नाद

दाइसरः। पुं। प्रायाने॥

पच्यम्। चुहाभ्योविति ढ्क्॥ दाचाकर्षितः। पुं। गन्धिकरेपे॥ चथा। 🕾 छ पत्थम्। जुहाभ्यावात ६ ण ॥ प्राचान । प्राचा द्विप

। प्रियादी नाच्च यादग्ध्वा ग्रह्मते दा हजारसः । सदाहाक वितानसः स्नृ तीयः परिकी चितहति ॥ हागव । न । सगस्थिद्वयविशोषे । दा

दान्नागुरः। तः। सुगन्धिद्रव्यविश्वेषे। दा इकाष्टे। तैलागुरुशि॥

दाहिका। स्त्री। तेजसीभायीयास्॥ पथ्यप्रभास्॥

दाही। चि। दाहके॥

दिकः । पुं। करभे ॥ विश्वतिवर्षकेगजे॥ दिकरः । पुं। यूनि ॥

दिक्करवासिनी। ची। कामरूपदेशप्र सिद्धनदाम्॥ देवीविशेषे॥ दिक्क रस्तरुणः प्रोक्त स्तथाश्रमुश्च दिक्क रः। तस्मिकथुषितादेवी तस्मादि क्करवासिनीति॥

दिक्करिका। स्त्री। नाटकश्रेसस्य पश्चि सभागान्तिः स्तायां नद्याम्॥

दिक्रो। खी। युवच्याम् ॥ दिक्पतिः। पुं। दिगधी श्ररे ॥ यथा। स्र्यः ग्रुकः खमापुनः से चिकेयः ग्र निः ग्रगी। सीम्यखिद्यमन्त्रीच-प्राच्यादिदिगधी श्रदाः ॥ ॥ इन्द्रोव क्रिः पिट्यिति के ते।वर्गोमरुत्। क् वेरई ग्रःपतयः पूर्वादी नांदि ग्रांक मात्॥ ॥ मे ष सिंच्धनुः प्राच्यां द चिगास्थान्तुतत्परे। प्रतीच्यां तत् परे

चेयाः उदीचाचततः परे ॥ दियः

दिगम्ब

पति:॥

दिक्पानः। पुं। पूर्वादिद्यदिक्पते।॥
यथा। इन्होविहिः पितृपतिनै के ते।वर्
योभरुत्। कुवेरईशोवह्याचाननी
दिद्पान्संज्ञकाः॥

दिक्गू लम्। न। दिग्विभेषगमनेनिषि
दवारे ॥ यथा। मुक्तादि खदिनेनवा
रुगादिशं नचेकु जेचे त्तरां मन्देन्दो
रचित्नेनशक्षक कुभं याम्यांगुरीन क्र जे
त्। भू लानीति विख् ख्ययान्तिमन्
जा येवित्तलाभाभयास्रष्टाशाः पुनरा
षतिन यदिते भक्ते गत्त्वा भपि ॥
दिगन्तः। पुं। भाक्तीयचान कर्मसंस्कृत
जनाधिष्ठतमध्यदेभादितिरिक्तो देशो
॥ दिशासन्तः॥

दिगम्बरः । पुं । शक्करे ॥ तमसि ॥ च पणे । श्रात्मने । मध्यमपरिमाणवादि निवाद्विश्वेषे ॥ यथा । दिगम्बराम ध्यमत्त्वमाष्ट्ठ रापादमस्त्रकम् । चै तन्यश्वाप्तिसंदृष्टेरानखाग्रश्रुतेरिप॥ श्रस्य भाषा प्राकृतावान्तरभेदभिन्दा मागधी । श्रस्थस्वरूपन्तु । गलन्मल पद्भेन पिच्छिलवी भत्सदृष्पे च्यदे इच्छवि रुक्कितिचिनुरा मृत्तवस ने। वेश्रदुर्दश्रेनः शिखिश्रखरुपि-च्छिकाइस्त्र इति । श्रस्यश्वर्याःश्वावः काः॥ वि । नम्ने। विवसने ॥ दिगे

#### दिखाइ:

दाम्बरमख।

दिगम्बरी। स्ती। काखिकायाम्॥ दि रोबाम्बरमस्याः॥

दिगीश्वरः। पुं। दिगधीश्वरे ॥ वधा। दिगी यरा भारतर गुक्त भामारा ह्वा किंचन्द्रजसुरार्चिताः स्युरिति ॥ दि भा.ईन्द्रर: ॥

दिग्गजः । पुं । दिग्धस्तिनि ॥ ऐरावतः पुण्डरीका वामनः बुमुदा ऽचनः। पुष्पद्रमाः सार्वभामः सुप्रतीक्ष्यदि ग्गजा: ॥ दिचु स्थिता: गजा: दि-गगनाः ॥

दिग्दर्भनम्। न । दिक्साधनयन्त्रे।क म्यासदतीक्रेभाषा ॥ दिशां दर्शनंत्रा नं येन॥

दिग्दातः। पुं। उत्पातविश्वेषे ॥ यथा दिग्वासा । पुं। श्रिवे ॥ वि। नदी। दि शख्यवर्षं वराष्ट्राचार्यः । तद्रवर्ध-जभवावपीता देशस्यनाशावहुता शवर्षः। यश्रारुषःस्वाद्पसम्बवायुः वदी ह्यानु कते प्रकाशं छायामभिष्य-ज्ञयतेर्कवद्यः। राज्ञोमहद्देवयते भ वेसुदिवुफलम्। प्राक् चित्रयाणां सनरेश्वराखां प्राग्दिख के फिल्पक मा रपीडा । यान्ये सहाग्रे: पुरुषेसा

दिखिडभा

वैप्या टूताः पुनर्भृत्रग्रदाखकाखे ॥ 🛱 पश्चात् तुशुद्राः कृषिजीविनश्च चै। रास्तुरक्नेः सच्वायुद्धिक्खः। पीडां व्यवस्य सरतप्रचित्राः पास्त्रविद्वनीवा गिजकाश्चमार्थाम्॥ \*॥ मुभवच सम्। नभः प्रसर्वविमनानि भानि प्रदिख्यं वातिसदानतिश्च । दिशा चदाइ: कनकावदाता हिताय सोक स्यसपार्थिवस्यति॥

दिग्हार्खयम् । न । पूर्वादिहिच विरा वृत्यामेषादिराशिषु ॥

द्गिधः । पुं । जिप्तके । विवाक्तवासे ॥ भयौ ॥ प्रवृद्धे ॥ स्रेष्ठे ॥ प्रवन्धे ॥ वि। जिसे। बीपा इति भाषा ॥ दिद्यतेषा । दिश्वप्यये। क्रः॥

गन्बरे ॥ दिगेववासे । स्य ॥ भेदेन तसः फ खम्। हाहादियां रा दिग्विजयः । पुं। विद्याय युद्देन वा . दिशांविजये ॥ यथा। श्रङ्करदिश्यिज यः पार्डवदिग्विजयद्रति ॥

सखसा नामाच करे।तिहष्टः॥ योती दिङ्कः। पुं। उत्कृषाहिम्मे॥ इति मन्दा र्धकल्पतकः॥

दिङ्माचम्। न। एकदेशे॥ यं समास्त्रकामं चतजानुरूपः॥स | दिण्डिभाग्डम्। न । डिण्डिभाग्डास्य वादिच विश्वेषे॥ पटइस्ट्रक्रकरटाः समेतायचवादानी तत् दिविङभावड मिन्युचते ॥

8888

दिधिषा

श्री श्री शिव । दीयतेषा । देश श्री श्री श्री श्री श्री । देश स्ति स्ति । देश स्ति स्ति । देश स्ति स्ति । देश स्ति । देश स्ति । दितः । स्ति । देश स्ति । तिष्ति । सिष्ति । सिष्यति । सिष्ति । सि

दितिजः। पुं। दैच्ये॥ दितेर्जातः। ज नीग डः॥

दितिस्ततः। पुं। दैतेये ॥ दितेःस्ताः॥ दिती। स्ती। दैतेयसाति ॥ कृदिका
रादितिङीष्॥

दित्सा । स्त्री । दातुमिक्कायाम् ॥ बुदाञ् । सनिमीमे स्वादिना इ-सादेशः। अत्रत्वोपाऽ म्यासस्ये स्वम्या सत्तेषः । अप्रस्थया दिस्यकारम् । स्वयः ॥

दिहच्चाणः । वि । इष्ट्रसिक्त्ति॥ हश्चेःसवनात् खटःशानच्॥ दिहचा। स्त्री। इष्ट्रसिक्त्यास्॥ ह-शः सवनादप्रस्थये टाप्॥ दिहचुः। वि । इष्ट्रसिक्त्ति॥ सनाशं

सिमचडः ॥ दिखुत्। वि। चोतनश्रीले ॥ चोतते तच्छीलः। चृतदीप्ती। चुतिगिन जुहोतीनांदेचेति जिए॥

दिधिषायः। पुं। असे ॥ दश्चाति श्राह्मा दम् धीयते वा। दुधाञ्। दिधि

& **& & &** 

द्निम्

षाखरति प्रायः धातार्हित्तिसत्तं घु क्तिपात्यते ॥ कारोपितवस्ती । मिनद्रवेग दिधिषायः॥

ने ॥ देश अवस्व गढ़ ने । ति च् ति च ती च सं दि ध षु: । पुं । दि छ द स्वासिन । पुन त्रायासिति ति च । यतिस्यतीती भूपता ॥ दि ध षू सात्मन द स्कृति । त्वम् ॥ सुपन्नात्मन : क्य च किए । वा सुस्व ॥ ति ज: । पुं । दे च्ये ॥ दि ते र्जातः । ज द् अस्व: ॥ स्वी । दि छ ढा था स् ॥

द्भरवा चा । दिस्ह हायाम्। पुनर्धा म् ॥ द्धाति पापम् धिच्यते वा । षुन्दू हन्यू दिति साधुः ॥ यद्वा । दिधि धैर्य स्ति । पो॰। प्राग्नत् ॥ सनुस्तु । ज्येष्ठायां यद्य नृहायां सन्यायाम् द्यति दिधिषः साचाग्रेदि धिष् र्त्तेया पूर्वाति दिधिषः साचाग्रेदि धिष् र्त्तेया पूर्वाति दिधिषः

स्रृते स्थाइ ॥ पुं। पुनर्भू पति।॥ दिधिषू पति:। पुं। दिरु ढायाः पस्यो॥ स्थातु मृतस्य भार्थायां यानुरज्येतका सतः। धर्मेणापि नियुक्तायां सत्तेया दिधिषू पति:॥

दिनम् । न । सूर्यकिरणाविक् ने
काले । अइनि । घन्ने । वासरे ॥
तन्तु मनुष्यमाने षष्टिदण्डात्मकम्
। पिष्टमाने गौगणचान्द्रमासात्मकम् । देवासुरमाने वत्सरात्मकम्
। ब्रह्ममाने दिव्यदिस्हस्सयुगात्मक
म् ॥ \* ॥ मनुष्यमाने ब्रह्मणो दिनं
स्थ सङ्खा। ८६४००००००। द्रित

दिन च

प्रावम् ॥ 🛪 ॥ तदेव मनुष्यायां 📗 सीरसाधनवान्द्रनाचवभेदेन बतु विधम्। यथा। सावनम् द्राउाःष- दिनच्याःतः। न। भातमे ॥ ५० रानि ॥। मसावनवासराः । २। तिविनैकेन दिनपातः । पुं । दिनचये ॥ दिवसञ्चान्द्रमाने प्रकीर्त्ततः। ३ । दिनिष्यतः। पुं । अवर्गसे ॥ श्रायुद्धिये स्मृतं प्राचीनी चारं षष्टिना दिनप्रसी:। पुं। स्ट्र्ये ॥ क् र्यक्तिर्याविक्तित्रचतुर्याभगतम् काद्रभदाद्रभराभिषु ॥ तियुगमञ्चकिधन्वसगास्तथा। नि विवा शासंचाःस्मृताश्चेते श्रेषाश्चान्येदि- दिनमुखम्। न। प्रभाते ॥ नात्मका इति चीतिस्तत्त्वम् ॥ दीय दिनमृद्धा । पुं । उदयाचले ॥ ते चीर्णं भवति। दीचये। दिवा- दिनयावनम्। न। मधाक्रे॥ खकार्हस्य: ॥ चि । खिराउते ॥ द्य याक्रादी ॥ ति।दाः। चतिरितीनष्। यत्पक् दिनादिः। पुं। प्रभाते ॥ स्वर्धात्॥

दिनकरः। पुं। द्वर्थे ॥ करे।ति। कुष् अन्तकः॥ । अच्। दिनस्वतरः॥

दिनक (त्रिका। स्त्री। यसुनायाम्॥ स्थावसाना ऽस्मिन्॥ ब्दालायखी॥

🎇 दिनचयः। पुं। दिनपाते ॥ एक स्मिन् दिनै। घः। पुं। अवर्शयो ॥

दिखीपः

तदादिनचयःप्रोक्त सन्दसाषस्त्रकं 🎘 फलम्॥

ष्टिए स्वलस्खगुकां भान्यास्तदैनं दिनपतिः। पुं। सूर्ये ॥ दिनस्यपतिः॥ भवेत्। १। उद्यदि। द्याङ्गाने भी । पर्याचकाट तीयप्रने दे (। ६।६)॥

डिकमिति। ४। जीमृतवाइनमतेतु दिनवतः । पुं। पत्तमघष्टभप्तमाइमै

॥\*॥ खक्तविशेषे ॥यथा । क्रजगाप दिनम्बाः । पुं । सूर्ये ॥ दिनस्यम्बा

दिः। इस्मिम् किदीति नक्। वाहु दिनां शः। पुं। प्राच्च सधाक्रापर। चुसा

षिदिनिमिति तैत्तिरीये खण्डित मि दिनानाः। पुं। साथे । दिवावसाने ॥ हिनासकः । पुं। अन्धकारे ॥ दिनस्य

दिनावसानम्। न। सायङ्काले ॥ दिन हिनकेशवः । पुं। अन्धकारे ॥ इतिश्र हिनिका। स्त्री । दिनभूते। एकहिनस कृतकर्ममूख्ये॥ इतिश्रद्धमान्या॥

सावनेकि तिथीनां चितवं यहा। दिसीपः । पुं । नृपिधियेषे । रहीः 🐰

688u

द्वस्प

पितरि ॥

दिखीपराट्। पुं। दिखीपे॥ इ० त्रि॥ दिखीरम् । न। गाम्यक्तिवायाम्। शिखीन्धके ॥

द्यौ:।स्त्री ।स्त्रर्गे ॥ स्राकाग्रे ॥ दी व्यन्त्यस्थाम् । द्वि १ । वा॰ द्वि विर्धितः । बौ:दिवा दिवः। बुभ्याम् ॥ द्विम्। न। स्वर्गे॥ भाकाश्रो॥ वने॥

दीखन्यस्मिन् । दिव् । इगपघे नितकः ॥

द्विसः । पुं । न । दिने ॥ सावनादि प्रभेदेन दिवसापि चतुर्विधः। ना डीपष्टितमस्तन सावने। दिवस:स्य तः ॥ चित्रांत्रभागार्कराग्रे दिवसः-सै।रउच्यते। वान्द्रस्तुतिव्यवच्छित्रो भावधिश्वभभू:स्रातः ॥ दीयन्यनः। द्वि । दिव: किदि खस च् ॥

द्विसकरः। पुं। इद्धे ॥

दिवसम्बम्। न। प्रभाते॥

दिवस्पति: । पुं । वासवे । इन्ह्रे ॥ दिवः बिवातन: । वि । दिनभवे ॥ इयादकृष्यपि चलुक् रति स्कुटः । तत्र । पाते डेतिरिस्यु गादिस् वस्य सत्त्रात्। वस्तुतस्तु। षष्ट्याः पतिपु वेतिसत्त्विधानसामर्थास्त्रोकाबेद - दिवास्त्रक्षी । स्त्री । स्कुन्द्रधाम् ॥ स धार बरेना खुग्चापितः। कब्लादि | दिवान्धा। खी । वस्गुकापिविधि ॥

द्वाभी

लिमित्मुन्टेनान्तं तत्र।तत्र छन्दो

धिकारात्॥

दिवस्पृष्टियो। स्ती । दावापृष्टियो: ॥ द्याप्रचपृथिवीच । दिवसश्रपृथिया-मितिद्वेदिवसादेश: ॥ दिवच-नानः॥

दिवा। अ। दिवसे ॥ दीव्यन्यन । दि व् । कामस्ययः ॥

दिवाकर:। पुं। भाखारे। इत्यें॥ कर्क गृचे॥ दिशादिनं करेति। दिवावि भेतिटः॥ काके॥ पुष्पिक्शेषे॥ इ तिशब्दचन्द्रिका॥

दिवाकीर्त्तः। पुं। नापिते॥ राची खु रक्रमीनषेध त्। दिवाकी चिरस्य ॥ अन्तावसायिनि। चण्डाले ॥ दिदाच रेयः कार्यार्थं चिक्किता राजशासनै रति चएडाले षु नियमात्॥ उल्को ॥ इतिहमचन्द्रः॥

द्विराटनः। पुं। काके॥

पतिः। तत्पुरुषे कृती स्थम व हु खग्र दिवान्धः। पुं। पेचकादे।॥ यथा। दि वान्धः प्राणिनः के चिद्राचादन्धास्त-थ परे। केचिहिया तथाराची प्राणि नस्त्वरष्टर इतिदेवीमा हात्यम् ॥

चात्सः। यचु पष्ट्याः पति पुत्रेति स दिशभीतः। पुं। कुम्भिने । देशि ॥

\_\_\_\_

दिविष

उल्के॥ जुमुद्वरे॥

दिवाभीति:। पुं। पेचके ॥ दिवा दिव से भीतिभेगं यस्त्र॥

दिवामिषि:। पुं। सूर्ध ॥ दिवादिवस स्थामिषिरिव ॥

दिशमधान्। न। दिनाई। मधाक्रे॥ दिशागयः। वि । दिनेशयनकर्तरः॥ दिशागे ते स्विपतीति। श्रीकोऽधि कर्षेशे तेरिस्यच्॥

दिवास्वापः। पुं। दिनिनद्रायाम्॥ दि वास्वापं न कुर्वीत यतासी स्वात् क फावहः। ग्रीक्षत्रजीकृकालेषु दिवा स्वापानिष्ध्यते॥ छित्ततीहिद्द्रश् स्वापानिष्ध्यते॥ छित्ततीहिद्द्रश् स्वापानिष्ध्यते॥ छित्तिहिद्द्रश् स्वापानिष्ध्यते॥ छित्ताम्। वा ताद्यः प्रकृष्यनि तेषामस्वपतीदि वा॥ \*॥ येषामुचितस्तानाह। व्या यामाध्यव्यवायवाहनरताक्रान्तानिती सारिषः शूख्यासवतस्तृषापरिगता नृ चिक्षामरुत् पीडितान्। चीका नृ चीक्षकफान् शिशून् मद्हतान् वृद्दान् रसाजीकिनाराचीजागरिता नृ नरान् निर्णनान् कामं दिवा-स्वापयेदिति॥

दिवास्वापाः। स्त्री । दिवान्धःयाम् ॥

दिवि:। मुं। चाषखगे॥

💥 दिविजः। चि । स्वर्गीये ॥

ळ दिविषत्। पुं। देवे ॥ दिविस्वर्भे सी

दिखम

दतिवस्ते । षद्त्दिशायागस्यवः सादनेषु । सत्स्रदियेति किप् । इ बुध्याञ्चेतिके र्मुक् । सुषामादि-स्वात्षस्तम् ॥

दिवष्ठः। ति । स्वर्गस्ये॥ दिवी । स्त्री । उपनित्तिकाकी टे॥ दिवेदिवे । स । सहन्यहिन ॥ दिवाकाः । पुं। दिवाकसि । सीरोका यस्येतिविग्रहः ॥

दिवादासः। पुं। चन्द्रवंशीयभोगर्थं स्वराजः पुने। काश्चिराजे॥ दिवद स्वनेन तात्स्यादेवाः। तेशम् दि बःस्वर्गस्त्रवा दासः। दिवसभद्।सद तिषष्या श्रमुक्॥

दिवोद्भवा। स्त्री। यखायाम् ॥ पि। दि विजाते॥

दिवे। बा मुक्करियों । स्त्री । तीर्ववि-भेषे॥

दिवानाः। पुं। देवे ॥ द्यौः दिवि वा श्रोकायस्य। पृण्॥ यदा। दिवमा-कायस्ये त्यद्ग्तेन विग्रहः॥ चातके। दिव्यम्। न। सवङ्गे॥ इरियम्बने॥ श्रपये॥ तद्भेदाः यथा। घटास्मिनु दक्षभ्विषं के। प्रव्यपन्यमम्। यथः भ्वतप्रकाः प्रोक्ताः सप्तमंतप्तमाप कम्॥ श्रहमंप्रक्षित्त्युक्तं नवमं ध्र भंजंस्मृतम्। दिव्यान्तेतानिसर्वािष

निर्द्धि।नि स्वयम्।वा॥ गङ्गाजस्य र्ग्रपूर्वक्रमपथे तनमिष्याकथने दे।- दिखतेजाः। स्त्री। ब्राह्मप्राम्।। यदिवदेळानः। सयातिकाखस्त्रच राम् ॥ पानीयप्रभेदे ॥ यथा । दि-व्यंचत् विधं प्रोत्तं धाराजं करका भवम् । तेषारचतयाहै सं तेषुधारं गुणा धिकमिति॥ पुं। गुग्गुलै।॥ यवे॥ आ देवताप्रायः शुद्धान्तः कर्षाः सदा । दन्दातीता वीतरागः सर्वभृतसमः-चमीति॥ नायकयिशेषे॥ चि। द्योत दिखपुष्यः। पुं। करवीरे॥ ते अच्य झुते अप्राकृते ॥ दिविद्यो-तनात्मन्यादिच्छोभवः। दिविपरसे-ब्योमिस्व स्वरूपेवाभवः । सुपागपा गुदक्पतीचायत् ॥ मनाचे ॥ दि विभवे॥ दियक् एउम्। न। कामरूपे चौभका द्रिपूर्वभागस्ये पुष्करियी विशेषे ॥ दिव्यगन्धः। पुं। गन्धके॥ न। खवङ्गे॥ दिखगन्धा। स्ती। स्थूलैलायाम्॥ महा चच्चुशाका॥

दिखगायनः। पुं। गन्धवे । स्वर्गगायके॥

दिव्यचन् ३। पुं। सुगन्धस्यप्रभेदे ॥ म

र्कटे ॥ चि । अन्धे ॥ सुत्तोचने ॥ दिखसार: । पुं । शालवची ॥

दिव्यसा न। ज्ञानात्मके नेचे॥ षो थवा। गङ्गाते।यमुपस्मृश्यमिय्यां दिखहि । स्त्री। निमेषश्रून्यायां ह ष्टी ॥ दियाचासी दृष्टिश्च॥ याबदेत्रसाखोवय रतित्रसावैवर्त्तपुरा | दिव्यदे। इदम् । न । मनाराज्यस्य सिद्ध ये देवेम्योदीयमाने द्रव्ये। उपया-चिते ॥ यहीयतेतु देवेभ्योमनारा ज्यस्यसिद्धये। उपयाचितकं दिव्यदे। इदंतद्विदुर्वधाद्रतिहारावली ॥ मिने को भावविश्वेषे यथा। दिव्यस्य दिव्यपचास्तम्। न। मिनितगवा-ज्यगव्यद्धिगव्यचीरमाचिकप्रकरा-रूपे ॥ इतिराजनिर्धेग्छः॥ नाताने मनुष्यैर खभ्ये सर्वप्रपचाती दिखपुष्या। स्ती। महाहोगायाम्॥ दिव्यपुष्पिका। स्त्री। ले। हिनवणीक वृच्चे ॥ दिव्ययमुना। स्ती। कासरूपे दमनि-कायानद्याः पूर्वभागस्थे नदीविश्वेषे॥ द्यर्तम्। न। चिन्तामणा॥ दिचारयः। पुं। देविवसाने। चोम-याने॥ दिव्यरसः। पुं। पार्दे॥ दिख्यखता। स्ती। मूर्वीखतायाम्॥ हिव्यवस्तः । पुं । सूर्यशोभायाम् ॥ न। गुभां गुके ॥ दिविभववस्त्रे ॥ वि । सु न्द्रवस्ववति॥

दिका-ग

<sup>ॐ</sup>दिव्यची। स्ती। श्रमरः प्रभृते।॥ दिया। स्ती। सामलकाम् । धाव्या-म् ॥ वन्थाककीटक्याम् ॥ श्रतावयी म्॥ महामेदायाम्॥ ब्राह्मप्राम्॥ स्यूनजीरके ॥ खेतदूर्वीयाम् ॥ इ-रीतक्याम् ॥ युरायाम् । गन्धव-त्याम्॥ दिचादिया। स्ती। उपदेवी विश्वेषे॥ दिखोदकम्। न। श्राकाशजले। ख-

वारिणि॥ दिखोपपादुकः। वि। असरे। निर्ज रे ॥ मातृपिवाद्दिष्टकार्यानिएपे चा अट्टसस्कृतेभ्योजाता ये देवा स्ते दिखोपपादुकाउचनो ॥ दिवि-। पदगती । समपतपदे स्युक्तञ् । दिव्यश्चासाव्पपादकः ॥

दिखाघः। पुं। गुरुविशेषे॥ दिखाषिः। ची। मनःशिचायाम्॥ दिन्-ग्। स्ती। क्रज्ञिम। आशायाम् । काष्ठायाम् । प्राचादिव्यवहार्हे तै। कृत्वेकसवधि तसादिदं पूर्वेष पश्चिमम्। इति देशोनिद्श्येत य यासादिगितिस्मृतेतिस्यत्यन्तेः का र्धमापनिमित्तकार्थे ॥ साचैकानि दिष्टि:। खी । मुदि । इर्षे ॥ माने ॥

च्याविश्वी चेतिन्यायमतम् ॥ साद यथा। यथा। पूर्वा सेयी द्विणाच दिष्टि:

नैकिती पश्चिमा तथा। वायवी चे। 🎘 त्तरै यानी जहीं चाधीदियोदये तिवराहपुराग्यम् ॥ दिशक्यवनाम म्। दिशासितसर्जने। सः चिनिच्या दिना निपातनात् क्विन् ॥ दिश्यते ऽसीता। दिशे:कर्मशिकिन्॥ दना चतिकाषे ॥ दिग्दष्टे वर्त्ताकारे इति वैजयनी॥

दिशा । स्ती । दिशि ॥ मागुरिमतेन टाप् ॥ अस्या अङ्गारिख्यादि संज्ञा चे का । यथा। अङ्गारिकी दिग्रिव विप्रयुक्ता यस्त्रोरवि स्तिष्ठतिसा प्र-दीप्ता। प्रधूमिता यास्यतियांदिने यः येषाः प्रयस्ताः युभदाञ्चताः स्युः॥ भवः। बुप्रागपागितियत्। उपपद्यते दिश्यम्। वि। दिग्भवेवस्तुनि ॥ दि-शिभवस् । दिगादिभ्योधत् ॥ दिग न्तरादानी ते॥

> दिष्ट:। पुं । काले ॥ दाक्करिहायाम् ॥ न । भाग्ये । दैवे। भागधेये ॥ वि। भादिष्टे। उपदिष्टे ॥ दिश्रात । दि-गर्मातसर्जने । क्तिच्क्तीच संचाया मितित्तः ॥ दत्ते ॥

दिष्टानः। पुं। मर्गे । दिष्टस्य दैवस्य अनाः॥

परिमाणे ॥ दिश्रात । दिश्रशक्तिच् त्तीचेतित्तिच्॥

**8888** 

दीचा

हिष्वा। अ। इषे॥ मङ्गले॥ भाग्येने च्यर्थे॥ देशनम्। दिश्रः। सं० किप् । दिशंस्त्रायित वा। स्त्रे ष्ट्ये शब्दस ङ्घातयेः। किप्। ष्टुलम्। संज्ञा पूर्वकच्चाळश्लंन॥ यदा। दिश्रति । अध्नादिस्यश्चेतियक्॥

दिखाः । चि । इ। ति । ॥ दीच ग्रीया । स्त्री । ५ ष्टिम भे दे । सी मिक्याम् ॥

दीचा। स्त्री। नियमे ॥ य०। एत। इता न्याश्व सेवेत दीचा विप्रो वनेवस विति॥ गुरमुखात् खेष्टदेवस्यमन्त्र ग्रहे ॥ क्रियावर्षेक लास्पर्भवाग् हङ्मा नस संज्ञकाः। दीचा माचप्रदा देवि सप्तथा परिकीत्तिताः॥ दीचाच दि विधा ब्रोक्ता वाद्याभ्यन्तरभेदतः क्रियादी चाम वेदाच्या वेधा खाम्य न्तरीभवेत् ॥ दिव्यभावप्रदानाञ्च-चालनात किल्विषश्च । दीचेति कथिता सद्धि भेववन्धविमाचनी ॥ दीयते सक्त देवि गुरवेप्राणसंयत म्। धनं तच सुवर्षाद्पिट्टवस्त्रसम् चयम् ॥ चयं प्राप्तीति सङ्गावाना नापापसमुच्चयः। तस्मादीचेतिना मास्याः सर्वेशास्त्रेषु सुत्रते ॥ दीयते विमलंज्ञानं चीयते कर्मवासना। ते नदी चेतिसा प्रोक्तामुतिभिधमको। दीचिति

विदै: ॥ क्रियाविश्रेषे ॥ दीचाचत तीयंजना त्राह्मणादे: । यथाहमनु:। मातुरग्रेषिजननं दितीयं मान्तिव-स्थते। तृतीयंयचदीचायां दिजस्य स्थतिचादनादिति ॥

दीचागुरः। पुं। अन्त्राद्यपदेशकर्राद्य

दी चान्तः । पुं। अवभूये ॥ प्रधानया गादीचा तसाम्रमःसमापके। या ऽ परायज्ञीन्यून चादि दे । प्रान्यर्थं प्र धानयागस्य पूरणार्थे प्रतिष्ठार्थे किय ते से। ऽवभूषा दी चान्तोप्य चते ॥ दीचितः। वि। संजातदीचे । स्वीकृ तदीचे ॥ य०। ऋदीचिता हि मर् यो रीरवं नरकं बजेत्। तस्याद्दी-चां प्रयत्नेन सदा कुर्याचतान्त्रिका दिति॥ अपिच। अदोचितस्यमर् गां री (वायप्रकल्पते । न पूजा दिधि कारोस्ति विनादी चां वरानने इति ॥दीचगी येष्टिकृति॥ सामपानाध्व रान्विते। सामपानवतियागे आदे ष्टरि॥ दीचतेसा। दीचमाण्डो ज्योपनयननियमवतादेशेषु। गच्य र्थेतिकः ॥ यदा।दीचासंजाता ऽस्य । ता॰ इतच्॥ अवाचो दीचितो नामायवीयानिपया भवेत्। भाभव 💥 त्पूर्वकं खेन सभि भाषेतधर्भविदि-

दीना

तिमनुः॥ काम्पिल्लनगरस्थयचदत्त नामकेविप्रे॥ सचकाशीखण्डे प्र-सिदुः॥

दीचिता। पुं। सामयागाची ॥ दीच ते तच्छी जः। दीच०। टन्। स्रद दीपदीच प्चेतियुज्न ॥

दीचितायनी । स्ती । काम्पिल्लनगर-स्वदीचितनामकविप्रस्यपत्न्याम् ॥ दीद्वि:। पुं । धिषणे । दृष्ठस्यते ॥ पुं । न। अने ॥ दीव्यन्यने न। दिवु ० । दिवादेदीर्घश्चाम्यासस्यन्याणादि-कः विन् । किन्वाद्गुणाभावः । गोपा स्वतस्यदीदिवासितमन्तेतु स्रोतमा निमन्यर्थः ॥

दीर्घातः। स्ती। किरणे॥ दीधीते दी प्राते। दीधी छ्दी सिदेवन्याः। क्ति च् । तित्वेती णिनषे धस्तुन। अग्रहा दीनामितिवार्त्तिकात्। यीवर्णयाः रितीकारले। ॥

दीनः । वि । दुर्गते । द्रिहे ॥ भीते॥ योचे ॥ दीयतेसा । दीङ्चये । ग स्यर्थेतिक्तः । स्वादयच्चे।दितः । च्चे। दितस्वेतिनत्त्वम् ॥ यद्वा । दग्सिञ् जिदीस्थितिनक् ॥ न । तगरपुष्पे ॥ दितराजनिर्घगटः ॥

ॐ दीना। स्वी। सृषिकायाम्। मूंसी इ

दोप:

तिभाषा ॥

दीनारः। पुं। स्वर्धभृषयो ॥ मुद्रायाम्
। व्यावहारिकरूपके । कृष्या रति
भाषा॥ निष्कपरिमाग्रे॥ सुवर्धकर्ष
दये॥ सम्यग् व्यवहारार्थं मः नवस्तु
नि॥ दाविंग्रद्रतिकापरिमिते का
व्यने ॥ दीयते । दीङ्ग दीङ्गेनु
ट् चेक्यार्न्॥

दीपः। पुं। वर्ष्तिस्यञ्चलद्भिश्चिषाया म्। प्रदीपे। बज्जबळ्जे। गृहम थै। ॥ घुतंतिसम्बदीपार्थे सेहान्यन्या निवर्जयेत् ॥ इति विक्रिप्राग्यस्॥ दीपनिवापसात् पुंतः कुषाएउच्छे द्नात् खियः। अचिरेतीव काले नवंशनाशो भवेद्ध्वम् ॥ नैवनि-वीपयेदीपं देवार्थम् पकाल्यतम् । दीपहर्त्ता भ बेदन्धः का सी निर्वापका भवेत् ॥ इतिकास्त्रिकापुराग्रस्॥ के। एजं रामजं वस्तं वर्त्तक। धं न-चादरेत्। निमयीकृत्य ददान दीपेसेहान्षतादिकान् ॥ कृत्वा-मिश्रीकृतं से इंतामिस्तं ना कंट जे त्। वसामजास्यिनिर्धामै:सेहैं:पा गयङ्गसम्भवै: । प्रदीपं नैवकुर्यास् कृत्वा पङ्गिविषीदतीतिकाः पु०॥ दीपाते इनेनवा । दीपोदी सौ । छ र्गुपयत्वात् कः। घञ्वा। अच्।।

दीपकः

🏁 दीपकः। पुं। दीपे। से हाश्रे। दीपाइति दोवा इतिच भाषा॥ खगग्राहिखरो। वाजइतिसिक्दा इतिच भाषा॥ यमा न्याम्॥लेाचमस्तके॥ मात्रावृत्तवि शेषे । य॰ । तुर्गीकम्पधाय सुनरेन्द्र मवधाय। इह्दीपक मवेहिलघुम न्तमवधेहि॥ यथा। च्यमान्मति वलाजगदेतद्तिफला। धनले। भमप चाय नमपद्मनयनाय ॥ राग्विशेषे ॥ न । कुङ्कुमे ॥ इतिभव्दर त्नावचो ॥ वागचङ्गारे ॥ सन्नद्र त्तिस्त धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् । सैविकायासुव चीषु कारकस्येतिदी पक्रम्॥ प्राकरियकाना मधीत् उप माने।पसेयानां धर्मः क्रियादिरेक वा रसेवयदुपादीयते तदेकस्यैव सम स्तवाक्यदीपनादीपकम्॥ यथा। कि वसायं धयं सात्रायं फणमणी केस-रादं सी इ। गम्। कुलवा लि श्राणं य-या कुत्तोघिषानि अमुआयम्॥ कृप यानांधनं नागानां फणामणिः केस-राशिसिंहानाम् । जुलपालिकानां-स्तनाः कृतः सुध्यन्ते अस्तानामि-तिसंख्तुतम् ॥ अवास्तानामितिस कलषष् व्यन्तविश्रेषग्राम् । अत्रवर्ण्य च्लेन प्रकृतानां कुखवधूस्तनानां तद् पमानत्त्वेन प्रकृतानामन्येषांचकुतः | दीपध्वजः । पुं । कज्जले ॥ इतिजटा 🥻

दीपध्व

स्पृथ्यन्त इतिसकुहुर्सीपादानाहीप-ॐ कालङ्कारः ॥६५ ॥ कार्कस्यच बच्ची षु कियासु सकुद्विदीपकम्। यथा । स्विद्यति कूर्याति वेह्मति विचलति निमिषति विलोकयिति तियेक्। अ न्तर्नेत्दति चुम्बित्मिक्दति नवपरि गायावधूः शयने॥ स्विद्यति स्वेदंभज ते। कूणित सङ्गोचमा खम्बते। वेह्न तिपरिवृच्यग्रेते । विचलतिविग्रेष तश्रचलाभवति। निमिषति निहाब्या जेन नेनेमुद्रयति। अन्तर्नन्दति हृष्य ति नवाढाच्चेन वाह्यतीहर्षाप्रकाश नात्। अतएवचुम्बित्मिच्छति नत् चुम्बती त्यनेकासुक्रियासु वधृद्धप कर्त्तकारकस्यसकृद्तिरिच्छर्थः॥ अ पिच । वदन्तिवर्णावर्णानां धर्में-कांदीपकांवधाः। सदेनभातिकलभः प्रतापेनमहीपतिः ॥ दीपयति । दी पीदीप्ती। गयनः। गवुन्। वि। दीपेनुशले ॥ आ० नन् ॥ दीप्ति-कारके। भासके॥ दीपकूषी। स्वी। दीपवर्त्याम्। तैल माल्याम्। पजीता इतिवत्ती इति च भाषा॥ दीपखारी। स्वी।दीपकृष्याम्॥ इति ग्रब्दमाला॥

दीपख

धर्:॥

दीपनः। पुं। कासमई ॥ पचाएडे।॥ मयूर्णिखायाम्॥ शाखित्रशाके॥ न। तगरम्ले ॥ कुङ्कुमे ॥ वि। दीपयितरि॥

दीपनी। खी। पाठायाम्॥ सेथिका याम्॥ यवान्याम्॥

दीपनीयः। पुं। यवान्याम्॥ श्रीषध-वर्गविशेषे ॥ यथा । विष्पं वी विष्प चीमूखं चयाचित्रकनागरम्। दीप नीयः स्मृता वर्गः कफानिलगदाप इ: प्रतिचक्रदत्तः ॥ त्रि । दीपन-याग्ये॥

दीपपुष्पः। पुं। चम्पकष्टचे॥ दीपमाचा। ची। दीपमृङ्खायाम्। दीपाल्याम् ॥ दीपानां माला ॥ दीपमालिका। ची। दीपान्विताया ममावास्यायाम्। दीपाल्याम्। यच रात्री ॥ दीपमालेव । स्वा॰कः । इ चम् ॥

दीपलचगाम्। ना प्रचलितदीपस-शुभाशुभफ नाय तत्स्व रूपनि रूप से ॥ तदाशुभफलम् । वामावर्ती। मखि निकर्याः सस्फु खिङ्गो ऽ ल्पम् सि:चि प्रनाशं बजित विमलसेइवर्स्थन्व-तापि। दीपः पापं कथवति फखंश दीवासि:

द्रायान्तः ॐ अस्तद्वश्च नाशं प्रयाति॥१॥शुळ भलः। दीपः संइतमृत्तिरावततन निवें पना दी प्रिमान् नि: शब्दो क्च रः प्रद्विणगतिवेदृर्यहेमस्ति:। लच्मीचिप्रमभियनित सुचिरं य प्चोदतं दीयते श्रेषंतच्या सन्म खचगसमं योज्यं यथाय् क्तितः ॥ इ तिवाराद्याम् ८१॥

दीपवती। स्त्री। कामाखायां नदीवि ग्रेषे ॥ यथा । एषाचि इसवळाता किन्नी दीपवस् तमः । तेन देव मनुष्येषु नदीदीपवती सातित कालिकापुरासम्॥

दीपरचः। पुं। दीपाधारे। दीपतरी । दीवट इतिभाषा ॥ यथा । दीप एचाप्च कर्त्तवा सीजमादी स्थीरव । वृचेषु दीमादातको नत्भृमा क दाचन ॥ सर्वेस इ। वसुमती सहते न चिदंदयम् । अकार्यपाद्घातव्दी पनापंतयैदच । तस्रादयातु पृथि वी तापंनामोति वैतथा॥ दीपंददा न् महादेखें अन्येभ्योपिच भैर बेति॥

दीपवृच्वाः। पुं। दीपवृच्चे ॥ दीपश्चिता। स्ती। प्रदीपन्चासायाम्॥ दीपमृहुना। स्ती। दीपमानिका याम्॥

ब्दवान् वेपनश्च व्याकीर्वार्चिविश्रखं दीपाद्धिः। पुं। अर्केनिष्कासनाय विक्र 🎇

दीपिका

विशेषे॥ यथा। दाभ्यां तस्य चतुर्था भ्यां वास्ति दीपासिक्चते। तस्त्रका ष्ठस्ये स्वर्थः ॥

दीपान्वता। स्ती। दीपान्याम् ॥ सा च मुख्यचान्द्रेणाश्विनस्य । गै। वचा न्द्रेगाकार्त्तिकस्थामावास्या। यथा। ये यं दीपान्विता राजन् खाता पष्चद शीभवि। तस्रांददा कचे इन्तं पि त्यांवैमहाखये ॥ तत्रकर्माणि यथा । प्रदेशवसमये खन्मीं पूजियला यथाक्रमम्। दीपरचा काथाकाया भक्तादेवग्रहेष्वपि ॥ चतुष्पये ग्रा शानेषु नदीपर्वतसानुषु। टचम्ले षु गाष्टेषु चलरेषु ग्रहेषुच॥वस्त्रः प्षीः शोभितव्याः ऋयविक्रयभूसयः । दीपमालापरिचित्ते प्रदेशि तदन न्तरम् ॥ ब्राह्मगान् भे।जियत्वादै। विभाज्यच वृभुचित न्। अलङ्कृते न भाक्तयं नवबस्त्रीपश्रीभना ॥ क्षिम्धे मुंग्धे विद्रम्धे एच वात्र्यवे भूत दीप्तिपङ्गनः । पुं । सिंहे ॥ कै:सहेति॥पथ्यात्रसुखराचिकास्॥ दीतरसः। पुं। किच्चुलुके॥ दीपाली । स्त्री । दीपान्वितायाममा दीप्तलाचनः । पुं । विडाले ॥ याम्। यचरात्री । दिवाची इति | दी तलोचम्। न। कांस्ये॥ भाषा॥ दीपमानायाम्॥ दीपिका । स्त्री। प्रकाशिकायाम् ॥ ग्र न्यविश्रेषे॥ हिल्लो खरामस्य रागिग्या

दीप्ताचः

दीपहस्ता ऽक्यागाचवस्ता । सीमन्त सिन्द्रविराजमाना सुरत्तमाल्या-कि बदीपिकेयमितिधानम्॥ गान काल:सायाइ:॥

दीपित:। वि। मकाभिते॥ उच्चिख ते। निखारा इतिभाषा॥ सण्डिते॥ दोपिता। वि। दोप्तिकर्तार॥

दीपे।त्सवः। पुं। दीपान्वताया म मायाम्॥

दीप्तः। पुं। निम्लूके ॥ सिंहे ॥ न। स्व र्थे ॥ इङ्गिन ॥ वि। ज्वलिते ॥ द ग्धे॥ निर्भासिते॥ दीसिमति॥ दी यातेसा। दीपीदी सी। क्तः। श्वी दितोनिष्ठायामिति नेट्॥

दीप्तकम्। न। स्वर्षे॥ दीप्तजिह्या । स्त्री । उल्कामुखाम् ॥ दीप्ता ज्वलनी जिल्ला यसाः। श्रि वानां वाश्रितेन जिल्लान्वतिति प्रसिद्धिः॥

दीप्ता। स्त्री। लाङ्गलिकायाम्। अस्त्रि शिखापया ॥ ज्योतिषाच्याम् ॥ सा तखायाम् ॥

XXX X

म् ॥ प्रदेशवकाले ग्रहसम्प्रविष्टा प्र दीप्ताचः। पुं। मार्जारे ॥

दीयमा

🌣 दी प्रास्तिः। पुं। अगस्त्रमुनै। ॥ चि।

ती चणजठरानसयुक्ते॥ दीपाङ्गः। पुं। मयूरे॥

दीप्तः । स्त्री । प्रभायाम् । क्चि । त्विषि ॥ प्रभाप्रसरे ॥ दीप्यते ऽ नया

। दीपीश क्तित्रावादिस्यः ॥ वाणवे दीर्घंकणा। स्ती। गारजीरके ॥

गुर्णे ॥ कान्तिरेव बयोभोगदेशका दीर्घकरहः। पुं। वके ॥

लगुणादिभिः । उद्दीपितातिविस्ता दीर्घनन्दनम् । न । मृलके ॥

॥ कांस्ये ॥

दीप्तिकः । प्ं। दुग्धपाषा ॥ वृच्चे ॥

दी प्रोपनः। पुं। सूर्यकान्तमणी॥

दीप्यः। पुं।यमान्यम्॥ लेाचमस्तके ॥ जीरके ॥ न । शुस्रजीरे ॥ दीपन

म्। दीपीण भावे घन् ॥ दीपेसा युर्वा। तनसाधुरितियत्॥ नि। दी

पीये ॥ दीपायिकतम्। अपूर्वादि

चान् पचेयत्॥

दीप्यकः। पुं। अखङ्कारे॥ यमान्याम्

॥ यवान्याम् ॥ वर्ष्टिचूडायाम् । ब्ह

जटेति गाडभाषा ॥

दोष्यमानः । त्रि। प्रकाशमाने ॥

दीप्या। स्ती। यवान्याम्॥

&़्दीप्र:। वि । दोप्तिमति ॥

दीयमानः । ति । वर्त्तमानदानसम्ब । संज्ञायां कन् । केश इति इस्वः ॥

दीर्घका

न्धिवस्त्रनि ॥

दीर्घः। पुं। लताभानवन्ते॥ इत्कटे

॥ रामग्ररे॥ उष्ट्रे॥ दिमाचवर्षे।

गुरुवर्गे ॥ चि । ऋायते ॥ हगाति ।

द्विदार्गो। वाहुखकाद्धञ्॥

गस्यती बतायाम् ॥ ख्रियाः ऋयतज- दीर्घनगटनः। पुं। वर्षरे ॥

रं प्राप्ताचेदी तिष्यते ॥ लाचायाम दीर्घकन्दिका । स्वी । म्यल्याम् ॥

दीर्घकन्धरः। पुं। वकपचिषि॥

दीर्घकाएड: । पुं। गुण्डहणे । विका

राके ॥

दीर्घकाण्डा । स्त्री । तिक्ताङ्गायाम् ॥

दीर्घकीलः। पुं। । अङ्गोठरची। नि

दीर्घको खकः । पुं। के। चके ॥

दीर्घकूरकम्। न। आन्ध्रेशोङ्गवेशा खिविशेषे। राजाने। धान्यश्रेष्ठे॥

दीर्घकेषः। पुं। भक्तके ॥ वि। श्राय-

तकचे॥

॥ ले। चमस्तके॥ न । अजमादायाम् दीर्घकाशा । स्त्री । दुर्नामायाम् ॥

दीघं:काशोयस्याः ॥

दीर्घकाश्विता। स्ती। दुर्नामायाम्।

जिनुक इति गाडभाषा प्रसिद्धे ज

खजन्तुविश्रेषे।सीपीदतिदेशभाषा

दीर्घःकाशोयसाः। जातेरितिङीष्

दोर्घद <sup>ॐ</sup>दीर्घकाषा। स्ती। दोघं काशि दीर्घकोषिका। स्ती। ं कायाम् ॥ प्रक्रियापूर्वत् ॥ दीर्घगति:। पुं। उष्टे ॥ इ०रानि०॥ दीर्घग्रन्थः। पुं। गजपिप्पन्याम्॥ दीर्घग्रीवः। पुं । उष्टे ॥ दीर्घा ग्रीवा य स्यसः ॥ नीलकौचे। अतिजागरे॥ दीर्घघाटिकः । पुं। उष्ट्रे॥ इतिश्रब्द माला॥ दीर्घक्दः । पुं। इचौ ॥ दीर्घा म्ह दा यस्य सः॥ दीर्घ जङ्गलः । पुं । भङ्गानमत्ये ॥ दीर्घजङ्घः। पुं। वके ॥ उष्ट्रे ॥ वि। द्रीघंप्रस्तावति ॥ दीर्घजिह्नः। पुं। सर्पे ॥ दीर्घतरः। पुं। ताले॥ दीर्घतिमिषा। स्ती। कर्कव्याम्॥ दीर्घतुग्डा । स्त्री । छुक्तृन्दर्याम्॥ दीर्घताः। पुं। पिल्लवाहे॥ दीर्घदण्डः । पुं । एरएउ रचे ॥ शुक्ते रण्डे॥ दीर्घदण्डी। सी। गारच्याम्॥ दीर्घदर्शी । पुं । पण्डिते । विदुषि ॥ रुष्ठे॥ भक्त्रे ॥ वि । दूरदर्शके॥ आगा मिकार्वे से । दीघें दीघींदा

पश्यति। दशिर्॰। ग्रह्मादित्वात्

गिनि:। सुपीति वा॥

दीर्घप दीर्घष्टिः। पुं। दीर्घदिशिनि॥ दूरा 🎘 वलोकनाय यन्त्रविश्वेषे । दूरवीच यो ॥ दीर्घादृष्टिर्घस्य येन वा ॥ दीर्घद्रः। पुं। तासवृच्चे॥ दीर्घद्रमः। पुं। शालमिवरचे ॥ दीर्घनादः। पुं शङ्खे॥ दीर्घनानः। पुं। यावनाने॥ एत्तगुर्रे ॥ न। दीर्घरोडिएके॥ दीर्घनिद्रा। स्ती। सर्गो॥ श्रनया नि हया राजन् दीर्घनिहाभविष्यति ॥ दीर्घपचः। पुं।किन्द्रि।धृम्याटखरो॥ दीर्घपटेा खिका । स्त्री । धुँदुल इति गै। डभाषाप्रसिद्धे खताफ लविशेषे ॥ दीर्घपतः। पुं। जलजमधूलके ॥ र-सोनभेदे। राजपचाएडी ॥ विष्णुक न्दे ॥ हरिद्भे ॥ नुन्दरे ॥ ताले ॥ कपीला॥ दीर्घपवतः। पुं। एरखडे ॥ रक्तलशुने ॥ इज्जिले ॥ बेतसे ॥ करवीर एचे ॥ जनजमध्के ॥ चशुने ॥ दीर्घा गि पचागि यस सः।स्वार्थेकः॥ दीर्घपना । स्त्री । अल्पजम्बर ने ॥ शालपायीम्॥ चन्चाम्। चैंचृशा के ॥ चित्रपर्शिकायाम् ॥ केतव्याम् ॥ गन्धपनायाम् ॥ डोडीच्ये ॥ दी घोषि पदािष यस्याः॥ दीर्घपनिका। स्ती। घतकुमार्शम् ॥

दीर्घर

शालपग्याम् ॥ श्वेतवचायाम् ॥ दीर्घपती । स्वी । पनाशीनतायाम् दीर्घरागा । स्वी । इरिटायाम् ॥ ॥ महाचच्च्याके ॥ दीर्घपसी । स्ती । पृश्विपग्यांम् ॥ दीर्घपत्तवः। पुं। श्रागृचे॥ न । आ दीर्घरोडियकम्। न । कत्राविश्वेषे यतक्करे॥ चि। दीर्घक्कदवित ॥

दीर्घपात्। पुं। कङ्कपिचिणि॥ दीर्घपादः । पुं । कङ्कपिचिणि ॥ दीर्घा पादीयस्य॥

दीर्घपादपः। पुं। ताले ॥ पृगे ॥ दीर्घपृष्ठः । पुं । सर्षे ॥ दीर्घपृष्ठमस्य॥ दीर्घफलः। पुं। स्रारम्बधे ॥ दीर्घाणि फलान्यस्य॥

दीर्घफलकः। पुं। अगस्य वचे ॥ दीर्घफला । स्ती। कपिलद्राचायाम् ॥ जतुकायाम् ॥

मार्तावायुर्यस्य ॥

दीर्घमृतः । पुं । मारटनतायाम् ॥ वि दीर्घमरः । पुं । यावनाले ॥ त्वानर्रचे ॥ न। बागजने ॥ दीर्घम् खकम्। न। मृलके।

मचतायाम ॥ दीघंमूलं यखाः ॥ दीर्घसूची। स्ती। दुराचभयाम्॥

स्य ॥ वि । अय्यतदन्ते ॥ 🎇 दीर्घरसनः । पुं । सर्पे ॥ दीर्घारसना । विश्वेषे ॥ दीर्घम

जिह्वायस्यमः॥ दीर्घरावम्। न। चिरकाले ॥ दीर्घरामा। पुं। भज्ञते॥

। दढकागड दीर्घवंगः। पुं। नले ॥ ऋषिते कुले। हगध्नजेच ॥

दीर्घवज्ञः। पुं। इस्तिनि॥ दीर्घवली । स्त्री । पनाण्याम् ॥ पाता लगरडी लतायाम्॥ सहेन्द्रवारुग्या

म्॥ श्रायतायां जतायाम्॥ दीर्घवाला। स्ती। चमर्याम्॥ दीर्घवृक्तः। पुं। प्योनाबद्धमे॥दीर्घ हन मस्य॥

दीर्घटन्तकः। पुं। स्त्रोनाकप्रभेदे॥ दीर्घमाक्तः । पुं। इस्तिनि ॥ दीर्घा दीर्घ वृत्ता । स्त्री । इन्द्रचिर्भव्याम् ॥ दीर्घष्टिना । स्त्री । एलापग्याम् ॥ दीर्घ गाल: । पुं। यगरचे ॥ याजरचे॥ दीर्घप्राविका। स्ती। नीलामी चुपे॥ दीर्घमृता। स्वी। शालपग्रीम् ॥ प्या दीर्घशम्बकः । पुं चित्रे ॥ इतिराज निर्घराटः ॥

दीर्घश्रुकः। पुं। शालेर्जास्यकरे॥ दीर्घरदः। पुं। गूकरे ॥ दीर्घीरदै।य दीर्घगूककम्। न। राजाने ॥ दीर्घसवस्। न । यक्तविगेषे ॥ तीर्थ 🔅

द्वीघाय:

🎘 दीर्घसुरतः। पुं। कुक्कुरे । शुनि॥ दी घें सुरतं मैथुनमस्य॥ दीर्घस्दः। वि। चिर्क्रिये। दीर्घका लेन क्रियानुष्ठातरि॥ दीर्घसूचंच वस्थायस्य ॥ अदीर्घस्त्रस्य भवेत् स वेकर्मसु पार्थिवः। दीर्घस्यस्य त पतेः कर्महानि ध्रुवं भवेत् ॥ रागे हेषेच कामेच होहे पापेच कर्म-णि। अप्रियेचैवकर्त्तव्ये दीर्घसूच श्च शस्त्रते द्रतिमत्स्यप्राणम् ॥ न । विस्तृततन्ती ॥

दीर्घस्त्री। चि। दीर्घस्ते। नि-रन्तरग्रङ्गासहस्रकवितान्तःकरण-चेनातिमन्यरप्रवृत्ती । यद्यकर्त व्यं तन्मासेनापि करोति न वे च्छेवं-भी ले॥

दीर्घसामः। पुं। सामयागविशेषे॥ दीर्घस्त्रसः। पुं। तालवन्ते॥ दीर्घा। स्त्री। पृत्रिपर्ग्याम् ॥ दीर्घप्र माणायाङ्गवि॥

दीघीध्वगः। पुं। लेखहारे। धाउडि या॰ इति गाडियाषा॥ उप्ने॥ दीर्घायुधः। पुं। कुन्तास्त्रे ॥ दीर्घश्वा सावायुधभ्व ॥ शूकरे ॥ दीधन्नायु धाऽख॥

दीर्घायुष्यः। पुं। खेतमन्दारके॥ ह्रदिधायुष्यः। पु । स्वयन्तरः ... ह्रदिधियः। पुं । श्राल्मिलिह्रमे ॥ वाय- दु:खम्

से ॥ जीवकवृत्त्वे॥ मार्कएडेयमुनै। 🛱 ॥ ति। आयुषाति। चिर्जीविनि॥ दीघमायुर्यस्य॥ दीर्घा लर्कः। पुं। खेतमन्दारे॥ दीर्घिका। स्ती। वाष्याम्। अधिकाय तायांचत्रस्वायां वाष्याम् ॥ विश्व तधनुः परिमिते जलाशये इतिगी। डाः ॥ दीर्घैव । संज्ञायांकन् ॥ दीर्घमा । पुं। दीर्घचे ॥दीर्घस्य भा वः। इसनिच्॥ दीर्घिक्षातः। पुं। उङ्गर्यास्॥ इ०रानिः॥ दीर्सः। वि। विदारिते॥ भीते॥ दीवि:। पुं। किकी दिवै।।

दुःकू चः । पुं । चारनासगस्य हे ॥ दु:खम्। न । संसारे ॥ मने।धमिविशे षे ॥ न्यायम ते त्रात्मगुणभेदे ॥ त त् अधर्मजन्यं सचेतसां प्रतिकूलिस ति भा॰ प॰ ॥ पीडायाम् । वाधा याम् । कष्टे । सर्वेषां प्रतिकृ खवेदनी ये॥ वाधनानचर्गं दुःखम् । २१॥ वाधनापीडा तदेव खच्च गांस्वऋणं य स्य। तथाचानुभवतिइदुः खत्त्वजाति रेवलचणं भरीरेन्द्रियार्थेषु दु:खसा धनचात्। सुखेचदुःखानुषद्गात् युः खव्यवहारी गी। इति । वस्तते। इ सत्स्वरूपेचित्तसाराजसे परिगाः 🐉 मे वाधनाचचारो ॥ तह्दुःखंत्रिविध

दु:खच

म्। त्राधात्मिकं शारीरं मानसच व्याधित्रशात् कामादिवशाच भवति । स्राधिभौतिकं व्याघादि जनितम्॥ श्राधिदैविकांग्रहपीडाद्विनितम्॥ \*॥ अधर्मसाधार्याकार्याके प्रति कू खवेद नीये ॥ निक्पाधि देपविषयी भूताचि त वृत्तिर्धमीसाधार्णकार -शिकादुःखम्॥ इष्टवियागानिष्टसं ये।गजे अधातमादिनिमित्ते ॥ ता कालिकां पीडायाम्॥ रजिस ॥ न दुःखंपच्यभिःसह ॥ दुष्टानिखान्य-स्मिन्॥ यदा। दुर्निन्दितं खनित। खनु॰। अन्ये॰ डः॥ यदा । दुःखय । पचादच् ॥ दु:खंचित्तस्यरागजः प रिगामावाधनालचगः यदाधात् प्रा णिनस्तद्पघाताय प्रवत्तेनी ॥

दु:खग्रामः । पुं । संसारे ॥
दु:खग्रामः । पुं । संसारे ॥
दु:खग्रम् । न । आध्यात्मिकाधिकी।
तिकाधिदैविक स्वकृषे ॥ तन्राध्या
तिकां दिविधम् । शारीरं मानसन्न
। शारीरं वातिपत्तश्लेषायां वैषम्यनिमित्तम् । मानसं कामक्रोधले।
मे । इस वेर्ष्याविषाद्विषयविश्रेषदः
श्रेनिमित्तम् । सर्व श्रेतदान्तरे।पा
यसाध्यत्वादाध्यात्मकं दु:खम् । वा
द्योपायसाध्यं दु:खंदेधा। आधिभी।

दिखम्

तिकम् आधिदैविकच । तन् वि स् भे तिकम् मानुषपशुपचिसगसरी सपस्यावर्गनिमित्तम् । आधिदैविक म् यचराचसविनायकग्रहाद्यावेश निवस्थनम् ॥ प्रत्यात्मवेदनीयारजः परिणासभेदा दुःखम् । दुःखानांच यम् ॥

दु:सवयाभिघातः । पुं । दु:सवयसम्ब न्धे ॥ दु:सवयं प्रच्यात्मे वदनीयं एकः परिसामभेदा नशकाने प्रच्याच्या तुम् । तदनेनदु:खवयेशाच्यनः कर स्ववित्तंना प्रतिकृत्वतयाचेतनाश्चति रभिसम्बन्धो ऽभिधातः ॥

ति। सुखदुःखतत् कियायाम्। चु॰ दुःखद्रः । पुं। दुष्वद्रिः । मना। । पचादच्॥ दुःखंचित्तस्यरागनः प सारे॥

दुःखदेाद्या । स्त्री । दुई। इगव्याम् । करटायाम् ॥ दुःखेनदृद्याते । दुइ०। स्टह्ले। सर्थत् ॥

दु:खाबसानस्। न। दुरन्ते ॥
दु:खितः। ति । दु:खिनि ॥ संसारिणि
॥ दु:खमूखं हि संसारः स यस्त्रास्ति
सदुःखितः। तस्यच्यागःकृते।येन
समुखीनापरःभिये इति कुलार्णवत
न्त्रम् ॥ ईपीद्युक्ते । यथाक्तं महाभारते । ईर्प्यप्रणीत्वसन्तष्टःको।
धने।निच्यप्रक्षितः। पर्भाग्योपजी ॐ
वीचषडेते निच्यदुःखित।इति॥\*॥

※

### दु:शकु

त्यज्ञातम सुखभागेच्छां सर्वसत्त्वसु खैविणः। भवन्तिपरदुःखेन साधवा निच्यदु:खिताः इतिविद्मिपुराग्यम् ॥ दुःखं सञ्चातमस्य । ता॰ इतच्॥ दुःखी । वि । दुःखान्विते । अधातमा दिदु:खवित ॥ दु:खमस्यस्य । सुखा द्भियश्चेतीनिः ॥ उपाधिजनितो-यायं चिदामासीवमासते। दुःखा चनुभव स्तदश्रीते स्तवविनिश्वतः ॥ दुःखीयदि भनेदातमा कः साची दुःखिनाभवेत्। दुःखिनः साचिता नैव साचियो दुःखिता तथा॥ न र्त्तेखादिकियां दुःखी साचिता का विकारिणः । धीविकियासहस्ताणां साच्यताह मविकियः ॥ प्रारीरेन्द्रि यसङ्घात त्रातमच्चेनाभिमानिनी म्। चि हाभासयुतां वृद्धिं विशिषन्ति सुखाद्यः ॥

दुः यज्ञनम्। न। अग्रुभस् चके निमि

त्ते ॥ यथा। वन्याचर्मत् षास्थिसपैन

वणाङ्गारेन्धनकीविवर्तेने नमत्तवसे षधारिनिरन्धिप्रार्हणव्याधिताः।

नमाध्यक्तिभिक्तके प्रपतितव्यङ्गन्धार्त्ता अस्त्र स्वीपुष्पं प्रराटन्वगे इ

दहनं मार्जारयहं चुतम् ॥ काषा

यी गहतकपङ्गविधवाः कुन्नाः कुरु

म्बेकिन विस्नादेः स्वन्ननं नुनापस

#### दःस्थितः

मरं कृष्णानिधान्यानिच । कार्षासं व्यन्तिच गर्दभरवा दच्चे ऽतिकट् गिम्णी मृण्डाद्रीम्बर्द्ववीन्धविधरा दक्यानदृष्टाः सुभाः ॥ कृष्णाम्बराकृष्णविलेपनाद्या कृष्णस्त्रजं मूर्दुनि धा रयन्ती । दृष्टाप्रकापायदिकृष्णविशा नारी नरे स्ति दिपदे । भवन्तीति ॥ दुः सासनः । पुं । दुर्योधनात्मजे भारत प्रसिष्ठे चित्रये ॥ दुः खेनशास्यते । शासुः । भाषायां शासियुधीतियुच् ॥ दुः शीखः । चि । दृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं शीखः । चि । दृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं शीखः । च । वृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं सी खं यस्यसः ॥ दुः षमम् । अ । गर्ह्ये । निः षमिन्त्य

:षमम्। अ। गहीं। नि:षमिस्य र्थे॥ दुष्टं सममत्र। तिष्ठतुप्रभृतीनि चेत्त्यय्यीभावत्त्वम्। सुविनिर्दुर्भ्यं इति षत्त्वम्॥

दुःसमम्। अ। असमज्ञसे॥
दुःसहः। वि। असहो ॥
दुःसहा। खी। नागदमन्याम्॥
दुःसाची। वि। कूटसाचिणि॥
दुःसाधी। पुं। दौःसाधिके। दारपाले॥
दुःसाधाः। वि। दुःखिनष्याचे ॥ दुःखे नसाध्यतेनिष्याचते। साध०। ग्यत्॥
दुःस्यः। वि। दुर्गते॥ मूर्खे॥ दुःखेन तिष्ठति। सुपिस्य दतिकः॥ जुद्धे॥
दुःस्थितः। वि। अनवस्थिते॥ छा०।
दुःस्थितः। वि। अनवस्थिते॥ छा०।
तः। चितस्यतीतीत्त्वम्॥

\_\_\_\_\_

द्राधम्

हैंदुःस्पर्धः। पुं।धवांसा इतिजवासा इति चप्रसिद्धे धन्वयासे। दुरालभायाम् ॥ खताकराचे ॥ चि।खरस्पर्धे ॥ दुःखे नस्पृथ्यते। स्पृत्रस्पर्धने। ईषद्द्रि तिखल्॥

दु:स्पर्धा । स्त्री । कग्छकायीम् ॥ स्राका शवद्भाम् ॥ कपिकस्काम् ॥ दुराख भायाम् ॥ टाप् ॥

दुःस्फोटः। पुं। श्रख्यभेदे ॥ इति हे॰ ॥ दुकूलम्। न। सूच्यावासि । श्रूच्यावासि । श्रूच्यावासि । श्रूच्याविश्वे ॥ चौमाम्बरे ॥ दुष्टं कूलित । कूलश्रावर्णे । इगुपधेतिकः। पृ॰ ॥ यदा । दवित । दगता । पिष्ठा॰ जलव् । धातोः कुक् ॥

दुगूलम्। न। दुकूले ॥ इति हेमचन्द्रः ॥
दुग्धम्। ति। प्रपूरिते ॥ कृतदे हि ॥
न। चीरे । पीयृषे। जधस्ये। स्तन्ये
। प्यसि । अस्ते । वालजीवने ॥
विद्राहीन्य जपानानि यानिभुङ्क्ते
हि मानवः । तदिदा हप्रशान्य ये भा
जनान्ते पयः पिवेत् ॥ दुह्यतेस्म ।
दुह्मपृष्ये । क्तः ॥ दुग्धं सुमध्रं कि
ग्धं वातिपत्तहरं साम्। सदः सुक करं शीतं सात्म्यं सर्वश्रारिणाम्॥
जीवनं वृह्णं वल्यं मेध्यं वाजीक
व परम्। वयः स्थापक सायुष्यं सन्धि
कारि रसायनम् ॥ विरेकवानिव दुग्धम्

स्तीनां तुल्य माजा विषर्हनम्। जी 🏁 र्खन्तरे मने।रागे शोषमूक्कांश्रमे पुच ॥ ग्रहग्यां पाग्ड्रोगेच दाहे तृषि हदामये । गूलोदावर्त्तगुल्मेषु विस्तिरोगे गुदाङ्करे । रक्तिपत्तेऽति सारेच यानिरागे अमे क्रमे।गर्भ स्नावे चसततं हितं मुनिवरै: स्मृत म्॥वालवृह्वतची गाः चुद्व्यवाय कृशास्त्रये । तेभ्यः सदातिशयितं हित मेतदुदाहतम् ॥ \* ॥ धारो-णां गाःपया वन्यं लघु भीतं सुधास सम्। दीपनच विदेषमं तहारा-शिशिरं त्यजेत्। धाराष्णं अस्यते ग व्यंधाराशीतन्तु माहिषम् । शृतोष्ण माविकंपयं भृतभीतमजापयः॥ सा मंचीर मभिष्यन्दि गुरु श्वेषामवर्ड नम्। चेयं सर्वमपथ्यं तह्रथमाहिष वर्जितम् ॥ नारीची रन्वाम मेविष तंनत्युतं चितम् । स्तोष्णंकफवात इंज्तभीतन्पित्तन्। \* ॥ अही दकंचीर्शेष सामाज्ञघृतरं पयः ॥ अः ॥ जलेनगित्तं दुग्ध मतिप्तं य यायया । तयातया गुर दिग्धं वृष्यं यलविवर्हनम् ॥ \* ॥ पेयूषच किलाटस्की एमानंतसैवच । तन-पिएड इसे एपा युंडगा वलवर्डुनाः 🛱 ॥ गुरवः श्लेषालाल्लहावाति। पत्तिना 🎇

#### दुग्धम्

श्वनाः। दीप्तासीनां विनिहाणां व वायेचातिपूजिताः॥ 🛪 ॥ मुख्योष त्रषादाहरक्तिपत्तन्वरप्रगुत्। लघु खकरोक्चोमारटः खात् सितायुतः॥ खण्डेन सहितं दुग्धं कफकृत् पव नापदम् । सितासितापलायुक्तं शु क्रखं कृषिखापचम् ॥ सगुडं मूचकृ क्ष्मं पित्तक्षेषाकरं सातम्॥ \*॥ राची चन्द्रगुणाधिक्या द्यायामाकर या त्रया । प्राभातिकं पयः प्रायः-प्रादेशघा तुरु श्रीतलम् ॥ दिशकर करातापा द्यायामकर्णात् पयः। प्रामातिका चुपादे । चं चघु वातक कापहम्॥ ॥ वृष्यं ष्टंहरा मचि दी प्तिजनकं पूर्वी ज्लाको पया मधा क्रेत्वलावइं कफइरं पितापइं दी पनम्। वालेटद्वितरं चये चयहरं ष्टदेषु रेतीवइं राची चीर मनेक-देशवासनं पथ्यं सदाचचुषोः ॥ \* ॥ बद्नि पथ्यं निश्चि केवलं पये।भे। च्चं न तेने इसहै। दनादिकम्। भवे इजीखें नसपीतशर्वशी चीरस्य पी तस्य नशेष मृत्स्जेत् ॥ \* ॥ विदा हीन्यन्यपानानि दिवाभुङ्क्तेहि य करः। तिद्दाहप्रशन्दधं रात्री ची रं सदापिवेत्॥ \* ॥ दी प्तानले कृ भे पंसि वाले वृहु पय:प्रिये । सतं

#### दुःधस्

हिततमं दुग्धं सद्य: गुक्रकरं यत: ॥ 🟁 \* ॥ मधितद्ग्धस्यत्। चीरं गव्यम याजंवा के। एं। द्राडाइतं भवेत्। ल घु रुष्यं ज्वरहरं वातिपत्तक फापह म्॥ ॥ । दुग्धफेनगुणाः । गाद्य प्रमवं किंवा छारीद्राधससुद्भवस्। भ वेत्फोनं चिदे। षघ्नं रोचनं वलवर्ड नम् ॥ विज्ञिवृद्धिकरं पथां सद्यस्ति करं लघा। अतिसारे ऽसिसान्दीच च्चरे जो थे प्रयस्थते ॥ \* ॥ विद्या वि रसं चाम्नं दुर्भन्धं ग्रिश्वतंषयः । वर्ज येदन्त्ववगायुक्तं नुष्ठादिकृदतः॥ गा काम्नफर्नापण्याक्रक्षु च्यानि-षै: । करीरद्धिमाषैश्वप्राय: ची-रंविषधाते ॥ \* ॥ केप्याविकं पष्यत मं मुताषां चीरं त्वजानां मृतशीत माहु:। देवानाशीतं महिषीपय स्यंगव्यन्तु धारीणामिदं प्रयस्तम्॥ \*॥ वृष्यं वृंहरा सस्तिवहुनकरं पू-र्वोत्तपीतं पया अधा है वनदाय कं रतिकरं कृच्छ स्विच्छे दनम् । वास्येविक्षिकरं तते।वस्तकरं वार्यप्रदं वाईके राची चीरमनेक दे । प्राप्त नं सेव्यं ततः सर्वदा ॥ \* ॥ चीरं सु हूर्न वितयाषितं यदतप्तमेतदिक्-ति प्रयाति। प्रसान्तु देव कुरते-तदू खें विषोपमं सादु षितं दशाना है

\_\_\_\_

दुग्धम् म्॥ ४॥ जीर्थाञ्चरे कफे चीर्यो ची रं स्थाइस्तोपसम्। तदेव तक्गो पीतं विषत्र इन्तिमानुषम्॥ ॥ च तुर्वभागं सिंखलं निधाय यता यदा वर्त्तित सुत्तमं तत्। सवीमयमं व लपृष्टिकारि वीर्यप्रदं चीरमतिप्रश स्तम्॥ \*॥ गर्थं पूर्वाह्वकाले स्वा दपराच्चेतु माहिषम्। चीरं समर्क रं पथ्यं यदासातम्य च सर्वदा ॥ \* ॥ नैत स्ववधेनसाईम् । पिष्टावसन्धान कमाषमुद्रकाेषातकीकद्रफलाद्के श्च ॥ \*॥ मत्स्यमांसगुडमुद्गमू खकै: कुष्ठ मावहति सेदितं पय:। शाकजाम्बवरसादिसेवितं मार्य च्य बुध सामु सर्ववत् ॥ \* ॥ विगधं भी तं गुर चीरं सर्वकालं न सेवयेत्। दीप्तायिं कुरते मन्दं मन्दायिं नष्ट मेवच ॥ \*॥ निच्यं तीवासिना से व्यं सुपक्षं माहिषं पयः । पुष्यन्ति धातवः सर्वे वखपृष्टिविवर्द्धनम्॥ ची रंगवाजकादे मधुरं चारं नवप्रसू तानाम्। रूचच पित्तदाइं करोति र्क्तामयं कुरते ॥ \*॥ मधुरं विदे। षगमनं चीरं मध्यमस्तानाम्। खनगां मधुरं चीरं विदाइजननं चि दुग्धता

चीरं प्रथमप्रस्तानाम्। सध्यवय सं रसायन मृता सिदं दुर्व चन्तु वृ हानाम्॥ तासां मासत्रयादृ द्धं गुर्वि गीनाच्यत्पयः। तदाहि चत्रमं ची रं सध्रं पित्तभोषकृत्॥ \*॥ दुग्धा मं भीतचं स्वाद वृष्यं वर्णकरं गुक्त। वातिपत्तापहं गुचं दंहगं वचवर्धं नम्॥ एवं भिष्यवराः प्राहुस्तद्या र्धं न संभयः॥

चीरं नमुझीतकदाष्यतप्तं तप्तच- दुग्धकन्दगगाः । पुं । अश्वगन्धादिषु ॥
नैत स्ववधेनसार्द्वम् । पिष्टाद्यसन्धान अश्वगन्धा च मुसली विदारीच श्व
कमाषमुद्रकोषातकीकद्रफलादिके तावरी । चीरवार। इकाचेति दुग्ध
च ॥ ॥ मत्स्वमांसगुडमुद्रमू कन्दगगस्वयम् ॥

दुग्धकूपिका। स्त्री। दक्कान्नविशेषे॥
यथा। तण्डुलचूर्णविभिश्चितनष्टकी
रेग सान्द्रपिष्टेन। दृढकूपिकां विद्
ध्यात् ताष्ट्र पचेत् सपिषा सम्यक्॥
अथतां केारितमध्यां घनपयसा पूग्रीगभाष्ट्र। श्रटुकमृद्दितवद्नां तप्त
दित्न पक्कवद्नाष्ट्र॥ अतिपाण्डुख
ग्रुपाके सपयेत् कपूर्वासिते कुशसः॥ अथदुग्धकूपिका सावस्थापित्तानिलापद्रादृष्टा। श्रीता वृद्धाति
कायपृष्टं दृष्टिं दूर्प्रसारिगीं सुचि
रम्॥

रप्रस्तानाम्॥ गुष्कीनं निस्तारं दुग्धताबीयम्। न। दुग्धाम् ॥ चीर

दुग्धिका

फोने ॥ दुग्धाग्रे ॥ कपाचे॥ इतिहारावली॥ दुग्धपाषायाः । पुं । दुग्धपाषायाके ॥ गाडभाषा प्रसिद्धे वृश्विशेषे । दुग्धपुच्छी। स्त्री। दुग्धपेया इतिशा दुण्डुनः। ति। दुष्टिन्ते॥ डभाषा प्रसिद्धे दृ॰ विश्वेषे । सेवका दुग्छुभः । पुं । दुण्ड्भसर्पे ॥ दुग्धफेन: । पुं। सथकरदुग्धफेने । ची दुग्धफेनकः। पुं। दुग्धफेने॥ यः फेन्याम्। गाजापग्याम्॥ दुग्धाच्यितनया । स्त्री । सदम्याम् ॥ दुग्धात्रमा। पुं। दुग्धपाषाणे ॥ दुग्धिका । स्त्री । चीराव्याम् । स्वादुप दुग्धमस्य साः। अतर्निठना वितिठ न्। दुन्धिकाण्णा गुरू रूचा वातला पुचदायिनी। खादुचीरा कटु स्ति-क्ता खष्टमूत्रमचा पटुः ॥ स्वादी विष्टम्भिनी हथा कफकुष्ठकुमिन्न-गुत् ॥ गन्धिकां इति गाडभाषा प्रसि हु।यामुत्तमफिबन्याम् । युगमफिबा

याम्॥

दुन्दुभि:

दुग्धिनिका। ची। रक्तापामार्गे॥ दुग्धपाचनम्। न । वज्जके । दुग्धपा दुग्धी । स्ती । दुग्धिकायाम् । सीरा व्याम्। दुद्धी इति भाषा॥ दुन्धपा षायो ॥

दुग्धपाधायाकः। पुं। शिरगोला इति दुक्ककः। पुं। गन्धकुष्याम्। सराना मगन्धद्रखे॥ विहारा सवका प्रके॥ चीर्याम्। गामेदसिन्ने। वजामे॥ दुिः। खी। वच्छपाम् ॥ इतिम्बुटः॥ लै।। नसङ्घर्याम्॥ इतिशब्दचन्द्रिका॥ दुतः। वि । पीडिते ॥ टुद्उपतापे। स्वादि:। कर्मणि न्नः॥ रिष्यदीरे। यार्करे ॥ दतिरानि०॥ दृहुमः । पुं। इरित्पनामे पनागडी । चतार्के ॥ दुष्टोह्मः ॥ दुग्धेफेनी । स्त्री । सुद्रस्पविश्वेषे । प दुध्यन्। ति । देग्ध्मिक्कति ॥ दुह्नेः सदनाल्ल टः भवादेशः। घलधले॥ दुन्दम: । पुं । दुन्दुभा ॥ इतिश्रव्दर-त्नावली ॥ दुन्दुः। पुं। वसुदेवे॥ दुन्दुभिवाद्ये॥ ग्याम् । दुर्द्धी रति खातायाम् ॥ दुन्दुिभः । पुं। वक्षो ॥ दैन्यभेदे ॥ व्हडुक्कायाम्। भेर्याम्। आनके॥ वर्त्तु खश्चर्मवहै कानने। दुन्दु भिष्च ते। इतिकेचित्॥ दुन्दुइति शब्देने। भति। उभपूर्यो । इगुपधात्किदिशी न्। भकन्ध्वादिः ॥ यदा। दुन्दइति , इलनस्वानुकर्याम् ॥ यदा । दामु

भतिश्रव्देन । उभः । सर्वेघातुभ्यद्ग- 🙊

न्। पृ०॥ रचोभेदे ॥ विषे ॥ षट् 💥

दुरध्वः

पञ्चात्रक्तमे वत्सरे॥ सुभित्तं जा यते लोक: सर्वे।पहववर्जित: । प्रा णिनां जायते हवीं दुन्दुभावरवार्ण नि ॥ ची । अचे । पाशके ॥ अच-विन्दु विकदये ॥ अई विन्दु विकदन्दे ॥ विन्द्दिन्वतचतुष्पार्ष्वस्वर्षेणुङ्गादि-सयसू ने।पकरखे पाश्रटी इतिगाड-भाषा प्रसिद्धे इतिकेचित्॥ दुन्दुमारः । पुं । धुन्धुमारे ॥ दुम्बकः। पुं। सेदःपुच्छे एडके। दु-स्मा इति खाते से विशिषे ॥ दु । अ। निषेधे ॥ दुष्टे ॥ निन्दायाम् । अवचेषणे ॥ दुःखे ॥ दुरचः। पुं। कपटपाशके॥ दुरतिक्रमः। वि। दुरच्यये ॥ दुःखेन अतिक्रमायस्य ॥ दुरच्ययः। वि। दुरतिक्रमे । दुर्गमनी ये॥ दुस्तरे॥ दु:खेनऋच्ययायस्य॥ दुरदृष्टम्। न। दुर्भाग्ये॥ दुर्धिगमः। वि। दुर्ग्रहे। दुःखेनाधिग न्तुमशक्ये ॥ द्यापे ॥ दुर्त्तेये ॥ दुः खेनाधिगमाऽस्य॥ दुरध्यथः । वि । दुष्पापे ॥ इष्गतावि दराधर्षः । पुं। जीरसर्घमे ॥ वि। अधर्ष च्यसात् कृच्यार्थेवन् ॥ ऋघोतु म शक्ये॥ इङ्अध्यपने। अस्मात् खः

बि दुरधंयद्रस्येवरूपम्॥

दुरध्वः। पुं। कुपये। निन्दावर्क्तनि॥

द्राध दुष्टोऽध्वा । प्राद्यागताद्ये इति 🌣 समासः । उपसर्गाद्ध्वनदृत्यच्॥ दुरनः। वि। सगयादिव्यसने घु। दः खा वसानेषु॥ नेच आदे। सुखयान अन्ते दःखानि कुर्वन्ति। दुर्वभा १ नो यस्य वा । निह्यसनीतता निदर्श्त यितुंशकाते ॥ द्रनभाव:। वि। गर्भौगाभिप्रावे॥ दुरभिग्रहः। पुं। अपामार्गे ॥ वि । दुः खगाद्यो ॥ द्रभिग्रहा। स्त्री। कपिकच्छाम्॥ द् रासभायाम्॥ दुराकः। पुं। चेच्छभेदे॥ दुराग्रहः। पुं। युक्तिरहितेऽभिनिवे ग्रे॥ चि। तदति॥ दुराचारः । पुं । विदद्याचरके ॥ वि । निन्दिताचारवित ॥ दुद्धः शास्त्रावि

हितः श्राचारायस्य ॥ दुराचारादुर्वि चेष्टाद्र्याचाः प्रियसाइसाः। असन्त स्विति विखाताः सन्तस्वाचार् च गाइतिमहाभारतम्॥

द्रात्मा वि। दृष्टचित्ते ॥ गीये । द्प्पामे । दे स्वादिभिर्धर्षिय तुम प्रकायां परदेवत याम्॥ इ:-खेन आईषद्पि धर्ष गतुमशकाः। धृषप्रसद्दने । ऋाङ्।

दुरास द् :सुषु कृक् क्राकृक् श्रेषु ख लिति नमे ग्रिखल् ॥ दुराधर्षा। स्त्री। कुटुम्बनी हुचे॥ द्रानमः । वि । आनमयितुमशक्ये ॥ नमेग्यनात्वल्॥ दुरापः। वि।दुर्बभे॥ द्राइडः। पुं। विल्वे ॥ नारिकेले ॥ द्राक्हा। स्वी। खर्ज्जूर्याम्॥ दुरारोइ:। पुं। श्ररटे ॥ वि। दुःखेना रोइगीये॥ दुरारोहा। स्त्री। शाल्म लिहुमे ॥ श्री वद्याम् ॥ खर्ज्जूर्याम् ॥ दृष्टोदुःखेन वा ऋारोच्चायस्याः॥ दुरालभा। स्त्री। यवासप्रभेदे। दुस्प-श्रीयाम् ॥ यवासस्य गुगौ स्तुल्या वु धै कन्ता दुरालभा॥ वि । दुःखेन स्पर्शार्हे॥ द :खेन ग्राखम्यते। दुब-भष्०। देषदु:सुष्वितिखल्। स्राग मशासनसानि चालावनुम्॥ दुराबम्भा। स्त्री। द्राबभायाम्॥ दुः खेन आलभ्यते। डुलभष्०।ईषहुः सुद्धितिखल्। नुम्॥ द्रासाप:। चि। गालिप्रदे॥ पुं। दृष्ट

भाषणे॥

दुराश्यः। चि। दुष्टाभिषाये॥

द्रासम्। वि। त्रासितुमशको॥ त्रासे

रकमकात् ईषद्दुरिच्छादिनाखल्

दक्ध तयारेवकृत्यन्त खलर्था इतिनिय-मात्॥ दुरासदः । वि । दुष्प्रापे । दुःखेनासा-दनीये। दुष्टजने ॥ दुई र्षे ॥ दुर्तिम्। न। पापे ॥ यथा। निच्य-नैमित्तिकेरेवकुवाँगोद्रितचयमि ति ॥ इग्रोभावेतः । दृष्टमितंगमन-मनेन ॥ द्रितद्मनी । स्त्री । पापनाशिन्याम्॥ शम्याम् ॥ दुर्गायाम् ॥ दुरिष्टकृत्। पुं। अभिचारकर्त्तरि ॥य या। देविदजिपितृदेष्टा रत्नदूषिता चयः। सयाति कृष्मिभच्चे वैकृभीश्रो च दुरिष्टकृदिति विष्णुपुरागाम्॥ द्रीभः। चि। दृष्टप्रभा॥ दुरीषगा। स्ती। शामे॥ इतिशब्दार्थ कल्पतकः॥ दुक्तम्। न। शापे॥ दुरुक्केदः। चि। दुवारे॥ दुक्तरः। वि। दुस्तरे॥ दुरुदाहर:। चि । दुर्वचे॥ इरते:खल्॥ दुक्धरा। स्त्री। हित्तार्कं सुनका ऽन फाद्रधगास्वान्यो भयस्वैर्यहैः शी-तांत्रोरिच्यु तोयागविशेषे ॥ एतदे वस्थ्ष्टीकृतं कल्याग्रप्रमेगा विवर्ज दादशरीरनमा चन्द्राहितीय गै: सुनफा। उभयस्थितेर्दु कथराके

महुमसंजितितिन्य १ति॥ दुरुपसदः। दि। दुःसहे॥ दुरुष्टः। वि। दुर्वि चेये। द्रीगः। पं। कलग्रे॥ यचग्रहे॥ दुरादरः। पुं। सूतकारे॥ पर्ये॥ अचे ॥ न । खूतभे दे। पाशककी डायाम्॥ दृष्ट मासमनात् उदरमस्य ॥ दृष्ट मुद्र मस्य वा। पृ०॥

द्र्याः । पुं । असुर्भे दे ॥ यंहत्वाचिष कायास्तु दुर्गानामवभूवच ॥ गुग्गुली ॥ न । गिर्यादिभि दुर्गमे पुरे । का ट्टे। गढरति काटरतिच भाषाप्र सिंहे राज्ञां वासस्थाने ॥ तत्षिडु धं यथा। धन्वदुर्गं महीद्रमस्दुर्गं वार्चमेववा। ऋदुर्गे गिरिदुर्गण स-माश्रित्त्व वसेत् पुरम्। इत्हुन्तेः ॥ एषां हिवाहुगुग्धेन गिरिद्रगें विशि ष्यते॥तत्र। त्रीग्याद्यान्यात्रिता स्त्रे षां सगगर्नाश्रयाप् वराः। पी स्यत्त राणिक्रममः अवक्रमनरामराः ॥ य द्वार्गकारकः । च । दुर्गकर्त्तरि ॥ न । या दुर्गाश्रयानेतान् ने।पि इंसन्ति म समाश्रितम्॥ एकः गतं याधयतिप्रा णितसाद्दर्भविधीयते॥ तत् सादा

दर्गन्धः

नच ॥ तस्यमध्ये सुपर्याप्तं कार्येद् ग्रहमात्मनः। गुप्तंतर्वर्त्तुं वं शुक्षं जख वृच्चसमन्वितमितिममु:॥ ऋषिच। दर्गच परिखोपेतं वप्राष्ट्राचकसंयुत म्। यतन्रीयन्त्रमुखेश्चयत्रयश्समा हतम्। गापुरं सक्षपाटच्च तद् सात् सुमने। इरम्। सपताकं गजारुढो वे न राजाविश्रेत् पुरमितिमात्स्ये ॥ १८१ अध्याय: ॥ अस्यावस्यकत्त्वं मु भाग्भचीत्रं काखिकापुराखे ८५ अध्याये राजनीतिविश्रोषे ॥ वि । द र्गमे। दुर्गमप्रदेशे। उच्छिते। दुः सम्पाद्ये। काटादा। प्राकारे॥ दु स्तरे ॥ कामकोध।दिसंसार दु:खसा धने ॥ दु:खेनगळ्च चितिवग्रहे सु द्रोरधिकरणाइति दुक्पपदान्नमेर्डः मत्त्रयः ॥ दुःखाद्वाप्यते वा ॥ दुःखे नगम्यते प्राप्यते । अन्यवापिहण्यतर तिहः॥

ष्टचविश्रेषे॥ ववः। तथारया न हिंसन्ति न्वपंदुर्ग दुर्गातः। वि। दरिहे ॥ दुर्गच्छितिसा । गन् । गत्त्यर्थेतिकः॥

कारस्थोधनुर्दुरः । श्रतंदशसद्या दुर्गातः । श्री । नरके ॥ नैः स्वे । दा रिह्रो ॥ दृष्टागतिः॥

युधसम्पन्नं धनधान्येन वाचनैः। ब्रा- दर्गितिनाभिनी । स्त्री। दर्गिदेखाम्॥ ह हार्षे: शिक्तिम र्वन्त्रे र्यवसेने दिके दर्कान्य:। पुं। पूर्तगन्धे। दृष्टगन्धे॥प द्ग्गी

लाएडी ॥ न । सीवर्षल खवर्षे ॥ दु ष्टो गन्धः ॥

दुर्गन्धी। चि। दुर्गन्धयुक्ते॥ दुर्ग्गपुष्पी। ची। गीड भाषायां केष पृष्टा दति खाते वृचिविशेषे। मान खाम्। केशधारिण्याम्॥

दुर्ग्य मः । वि । दुर्गे ॥ दुःखेनगस्यते प्रा प्यते । गम्हृ० । ईषदुस्पुषुकृच्छाकृ-च्छार्थेषुखस् ॥ दुर्गमनीयस्थाना दे। ॥ यथा । दुर्गमः पन्याः ॥ पुं । हिर प्याचान्वयेजाते करोः पुनेमहा-दैच्ये ॥

दुर्मा बङ्घनः। पुं। उष्ट्रे॥ दुर्गं दुःसम्पा दां बङ्घनं यस्य॥ वि। दुःखेनबङ्घ नीये॥

हुर्मासचरः। पुं। सङ्कमे । हुर्गदेश प्रवेशकियायाम्॥ सच्चरणम् । च रुः। पुंसीतिघः। हुर्गचसच्चरः॥ हुरमी। खी। खेशविधिविशेषे। नील्या म्॥ अपराजितायाम्॥ हुष्पापाया

म्॥ श्यामायाम्। पातकीखगे॥ श्र मरेश्रमहापीठदेवतायाम्॥ उमा-याम्। काच्यायन्याम्। गार्याम्। काख्याम्। हैमवच्याम्। श्रिवाया म्॥ दुःखेन गम्यते ज्ञायते ऽस्थाम्। । सुदुरारिषकर्षे इतिडे टाप्॥ दुः खेनगीयतेस्तृयते। गैशब्दे। श्रात- द्ग्गी

श्वीपसर्गीदृत्यङ्। टाप् वा॥ यदा<sup>∞</sup> । दुर्गे गिरि वनवा वासच्चेनास्या अ-स्तीत्त्यर्भत्रायच्। टाप् ॥ दुर्गनामा सुरवधादा। यथा। तचेवच विधिष्या मि दुर्गमार्खं म्हासुरम्। दुर्गाहे-वीतिविखातं तनानामभविष्यती-ति ॥ अपिचास्यानामोयात्यत्तिः । द्गीं दे स्थे महाविधे भववन्धे कुक र्भीषा। यो कें दुः खेच न एके यम इगडे च जनानि॥ मनाभये ऽतिरागेचा प्यामब्दी इन्त्वाचकः। एतान्इन्त्ये वयादेवी सादुर्गापरिकीर्त्तिता॥\* ॥ अपिच। दैत्त्वनामार्थवचने। द-कारः परिकीन्तितः। उकारीविध-नाग्रखवाचका वेदसमातः ॥ रेफा रे। गन्नवचने। गश्चपायन्नवाचकः । भ यशनुप्रवचनश्चाकारः परिकीर्तितः ॥ सम्त्युत्तिश्रवणाद्यसा एते नध्य न्तिनिश्वतम्।ततो दुर्गा हरे: भ-क्तिईरिया परिकीर्तिता॥ दुर्गित दैत्त्ववचना प्याकारा नाग्रवाचकः । दुगैनाशयति या निच्यं साद्गीप कीर्त्तिता ॥ विपत्तिवाचकादुर्भ श्वा-कारे। नाभवाचकः। तं ननाभ पुरा तेन बुधेर्दुर्गाप्रकी किंता॥ 🛪 ॥ अ-स्याःस्थानं कृष्णावेणीतुङ्गभद्रयार्म-ध्यभागे सञ्चाहेरी षत्षाच्यां प्रसिद्ध

द्गाहिः

पिनजातः। खेतवारा इकल्पात्प्रा-क्तनकत्येषु मन्वन्तरयुगभे देन जात**ए** व। ततश्वतत्तत् कुखदेवताचेनार्चन मधुनातनानामपिसङ्गच्छते दतिगुप्त वत्यांभास्तर्गवः॥ ॥ सर्वस्वरूपि गीमितिःसाद्गैतिचपव्यते।यथाम् एडमानायाम्। भृतानिदुर्गा भुवना निदुर्गा नगः स्वियशापि सरास्रादि कम्। यद्यद्विष्टश्यं खलु सैवद्गी दु गीस्वरूपादपरंनिकिषिदिति॥ दुर्गाध्यचः। पुं।दुर्गस्यर्चने॥ तज्ञ चर्ण यथा। अनाहार्घश्च शूर्श्च तथा प्रात्तः कुलोइतः। दुर्गाध्यत्तः स्मृते।राज्ञस्तयुक्तः सर्वेकमसु ॥ इ तिमत्यपुराग्यम् ॥ दुर्गानवसी। स्त्री। स्रान्धिनमुक्तनव स्थाम्। महानवस्थाम्॥ कार्त्तिकशु क्तनवस्याम् ॥ साचेतायुगादा । तच जगद्राचीपूजाकत्तेक्वेति वाङ्गाः ॥ कात्तिके ऽमलपचेतु नवस्याचिक्र षतः । मगल्यान्द्वजगद्वाचीं पूजयेद् दीपमालयेतियागिनीतन्त्रम् ॥

च्छेत्रं यत् तर्दुर्भाष्मरग्रंविदुः॥ 👸 दुर्माह्यः। पुं। भृसिनगुम्मुली ॥

म्। अयमवताराऽस्मिन्कलोऽद्या दुर्ग्गंहः। चि। दुरासदे॥ दुर्द्धे॥ दुः दुर्ग्नेहा। स्ती। ऋषामार्गे॥ दुर्घटः। त्रि। दुःसम्पाद्ये ॥ दुर्घीषः। पुं। भह् के ॥ निन्दितरवे ॥ वि। तदति॥ दुर्ज्जनः। वि। यले॥ दुष्टाजनः। कु गतीतिसमासः ॥ द्जनः परिइन्ते व्यो विद्ययाभूषितापिसः। सणिना भृषितः सर्पः किमसी न भयङ्गगः॥ दुर्ज्जयः। पुं। असुरविशेषे ॥ कार्र्तवी र्यन्वपर्वणोद्भवानन्तपुचे॥ वि। दुर्जेये ॥ दु:खेन जीयते । जीजये। सर्च ॥ दुर्जारः । वि।दुःखेन नीर्यात ॥ जृष्० । अङ्॥ दुर्ज्जरा। स्त्री। ज्योतिपाती जतायाम्॥ दुर्ज्जातम् । न । व्यसने ॥ यथा । दुर्जा तवन्धुः श्रापद्वन्धुरितितद्र्धः ॥ वि । अस्याजाते ॥ असमजसे ॥ दुई र्भ:। पुं। काद्रवेयविशेषे ॥ दुः छ न दर्भनमस्य। दु:खेदस्यते इतिवा ॥ वि। द्विं जेथे॥ द्रष्टुमणका ॥ दुः खेनद्रष्ट्याग्ये ॥ दुर्गासारणम्। न । दुर्गाजगिद्दं स दुर्दानः । पुं । कल हे ॥ वत्सतरे ॥ वि । अभान्ते ॥ दुःखेनदान्तः ॥ र्वं दुर्गासर्वस्वकारसम्। अहच दुर्गे

दुईनम्। न। मेघक्तकेकि॥ दिवा 🖔 निश्चिवर्षेषे॥ सेघान्धकारे॥ से 🎘

गाम्। तेनराचाविपतया दुर्हिनं क ष्टाचदुर्दिनं कवयाविदुरिति साञ्चः ॥ द्यतितमः इतिदिनम् । देाश्रवख एउने। चतेरिति इनच्। द्ष्टंदिनं दुर्दिनम्। दुष्टचन्द्रतमानाभकस्य दुर्धावः। चि।दु शोधे॥ कथासापरसपीयूषवर्जितम्। तद्दि नम्॥

दुर्दुह्रटः। पुं। नास्तिके ॥ दुज्जत्चे पे । दु:पूर्व:। श्रीगादिकः कूटप्रच्ययः ।वहुखमन्यवापीतिशिखुक्। रखया रेकत्वसार्गाहः॥पनाग्डे।॥

दुर्दिता। स्ती। सताविशेषे॥ दुईरः । पुं। नरकान्तरे ॥ ऋषभेष ॥ पृष्टिक्यादीनि धारकाणि अन्येडी मुचुभिर्द्धदयेधार्यते वेतिनिक्तः। वि। दुई में ॥ दु:खभार्ये ॥ दु:खेनिष्ठ दुई ला। स्ती। अम्बुश्चिरीषिकायाम् ॥ यते दुष्पदाह्वरतेः खल्॥

दुर्बाधः

घान्धकारिते ऽ ही तिराचेरप्युपलच दुई र्षः । चि । श्रप्रधृष्ये । तिरस्तर्त्तं म 🕸 यक्ये॥ अप्रचीभ्ये॥ विनेरितम् ॥ ॥ घनान्धकारे वृदुई धी। स्त्री। कन्धारी वर्षे ॥ नागद मन्याम् ॥ वि । दुःखधर्षायि ॥ ॥ दुर्दिनं जलदध्वान्ते इतिरत्नके। षः दुर्दुमः । पुं । इरित् पलाखी । लतार्के । इरिदर्शयनाशे पनः एडी ॥ दृष्टा द्रमः॥

रूपद्दीनत्वात्। खचरायातु काखाति दुन्। सकम्। न। अर्थसि। गुद्रोगे॥ रिक्तिपिद्दिनपदप्रयोगः ॥ यदच्युत दुष्टंनाभाख पापरोगत्वात् । चुन्ना दिखानगाचम् ॥

नं दुर्हिनं मन्ये मेघाच्छनं नदुर्दि- दुनीस। न। अर्थीरोगे ॥ दुष्टनासा-स्य पापरे।गत्वःत्॥ चु॰ नयाच्वम्॥ द्नीसा। स्त्री। दीर्घके। शिकायाम्॥ दुर्निन्दितं नामास्याः । डाबुभाभ्या-मिति डाप्॥

दुनीमारिः। पुं। शूरखे॥ दुनामी। स्ती। दुनामायाम्॥ अनउ पघेति पाचिकाङीप् ॥ चु० नगाः ॥ धी ॥ पारदे ॥ मल्लातके ॥ महिषा दुर्निमितः । वि । सम्भ्रमादुत्चिप्ते ॥ सुरस्यसेनापतिविशेषे ॥ श्रीहरौ। दुर्निष्ययतरम् । ति । दुःखतरिनसा-र्खे॥

र्यितुमशक्यानिधार्यन्स्वयन्तने दुई छः । पुं । कनादत्तमेदुमयौ ॥ निवद्वार्यितुं प्रकाते इति दुःखेनमु वि। वलपून्ये। श्रमांसे ॥ दुष्टंवल सस्य॥

दुई। । वि । दुर्शक्ते ॥ वाहुममको ॥

दिशात:

हःखेनवुधते। वुधः। ईषह्सुषु कृ काकृकार्थेष्वल् ॥ द्रभंगः। चि। ऋनिष्टे॥

दुर्भगा। स्त्री। विर्क्तायाम्॥ पतिस्रे हरहितायाम् ॥ द्षोभगे। भाग्यं

यखाः॥

दुर्भाग्यम्। न। दुरदृष्टे ॥ । अकाल इति काल इतिच भाषा प्रसिद्धे समयविश्वेषे ॥ यहेश्रेयत्का ले तद्देशतत्कालयाग्यससादिकं न जायते तदातहे श्रेयाचमानद्रवाखा दुर्मार्षणः। ति । मर्षित्मश्रक्षे॥ दुः भात् दुर्भिचं जातमितिव्यवद्वियते ॥ अत्र चाराक्वेन मुनिना नववृत्त यउत्ताः। तयाहि। शकटः शाकिनी दुर्सिखका। स्ती । सावारत्तपभेदे॥ गादा जाल मस्यन्दनं वनस्। अनूपं पर्वताराजा दुर्भिचे नवदत्तय इति॥ त्रम्यार्थः शाकिनीशब्देद्रष्टयः॥ मि चाया अभाव इत्त्यर्थे ऽव्ययीभावः ॥ दाविकी पुरुषी लोके सूर्यमण्डल भेदिना। दातात्रस्ततु दुर्भिचे सु-भिचे वस्त्रहेमदः॥ दुर्भिवसलांसा

रगं चिराय॥ दुर्मातः । वि । विवेकप्रतिवन्धकपापे न मिलनमता॥ दुष्टामितर्यस्य॥ वत्सरविश्वेषे । यथा। दुर्भिचं मध्य मं प्रोक्तं व्यवहारी न वर्तते। अवे दे मधामार हिर्दु मंता समुपस्ति ते 👸

दुर्मादः। वि। अतिमत्ते॥ दुर्म्यानाः । चि । चन्तर्मनितः विमन सि। चिनादियानुचचित्ते ॥ त्रि यास्यस्थिरे ॥ दुःस्थितं मनाऽस्त्र ॥ खी। यतावर्धाम् ॥

दुर्भिचम्। न । भिचाया अप्राप्तिका ले दुर्भारः । पुं। दुर्भता ॥ भरगंभरः। दृष्टोमरः॥

दुर्मारा। स्त्री। खेतदूर्वायाम्॥ कृषा दूर्वायाम् ॥

खेनस्यते। स्व० । भाषायां गा-सियुधीतियुच् ॥

यथा। दाचिंगन्माचं फागिपतिजल्पि तसक्षविभूषगारस्वरम् द्यावसु-भुवनैर्यति रचप्रभवतिकविकुक्षहर यानन्दकरम्। यदाष्टचतुःकालगणानि र्मितपद्मितिदुर्मि लकानाम वरम्-नर्पतिवरतोषणवन्दिविभूषणभुवन विदितसन्तापहरम् ॥ यथा । यसु-नाजनके निवित्ते। निवित्ते। चनगापी जनहतवसनवरम् तटजातविशास तमासतक्यतक्द्रांमगाखारी इपर म्। निजभुजमद्मत्तभोजपतिमा नसस्भृतद्भविनाशकर्म्

**数数数数** 

हु संति

सलमयूखम् चितकमकं नम खीला सानुषवेषधरम्॥

दुर्म्भांखा। स्ती। दुर्मिखकाष्ट्रते॥
दुर्म्भुंखः। पुं। कपिविभेषे ॥ नामभेदे॥
वाजिनि ॥ गणेभमू स्थं नरे ॥ महि
धासुरस्यमेनापितिविभेषे ॥ उत्तरदारेनवसम्हे ॥ वत्तर्विभेषे ॥ तुप
धान्य चेथादे विसर्वसस्यमहार्घता ।
स्थवहाराभ्यनभ्यन्तिदुर्मुखेदुर्मुखाः प्र
जाः ॥ ति । मुखरे। अवद्रमुखे। अ
प्रियवादिनि ॥ दुर्मिन्दितंमुखमस्य ॥
दुर्मोधाः। ति । सन्दमते।। विवेकासम
र्षे ॥ दुष्टामेधावस्यसः। निस्थमिस

दुर्म्भोहः। पुं। काकत्षद्धाय्॥ दुर्म्भोहा। स्ती। की वाडोडी इतिभा-षा प्रसिद्धे दृष्टे। काकादन्याम्॥ दुर्योधनः। पुं। धृतराष्ट्रतनये। कीर व्यभूपती। सुयोधने॥ दुःखेनयुध्य ते। युधः। भाषायांशासियुधीति यस॥

च् प्रजासेधयाः॥

दुर्क्षतिका। स्त्री। छन्दोक्षेदे ॥ यथा।
वसुभिष्ठ रसे रयदिग्धि बदीरित
सद्यतिका विहिताहि यदा सगणा
ष्टकभूषितसद्याणा जितदुर्नयदुर्व
तिकेतितदा। फणभृत्कु चमङ्गचना
सकनागवरप्रथिता सुकृतां सुखदा

दुर्खाक्

यगन्तधराधिपगाडकुले। ज्वसता सबघे चिह्नदे इसदा ॥

दुर्क्षभः । पुं । कच्छुरे ॥ द्राविडके । क चूरे ॥ चि । दुष्प्रापे ॥ यथा । दुर्चभं चयमे वैतत् देवानुग्रहहेतुकम् । मनुष्पत्तं मुमुच्तं महापुक्षसंत्र यद्गति विवेकचृडामणिः ॥ अतिप्रश स्ते ॥ प्रिये ॥ दुर्चभं प्राकृतं वाक्यं दुर्जभः चेमकृत्मुतः । दुर्चभासट श्रीभार्या दुर्जभः स्वजनः प्रियः ॥ दुः खेनचभ्यते । चभ् । ईषद् दुस्पुष्वि तिख्लु॥

दुर्ह्मभा। स्ती। भक्ती॥ जन्मान्तरसङ् स्तेषु तपाचानसमाधिः। नराणां-चीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजाय ते॥ इति व्यासनचनम्॥ दुराखभा याम्॥ खेतकराटकार्याम्॥

दुर्बचः । चि । वक्तुमशक्ये। दुःखक्तथ्ये। दुर्बचः । न । मन्द्राक्ये ॥ असद्यं दु वंचो ज्ञातेर्मधान्तरितरीद्रवत् ॥ दुर्बक्षम् । न । रजते । रूप्ये ॥ सुवर्णा पेच्या दुष्टे वर्णे। स्वर्णा एजवाजुके । ऐलेये॥ वि । असद्वर्णे ॥ दुर्बर्भाकम् । न । रजते ॥ इतिहेम

चन्द्रः॥ दुवाक् । स्त्री। दुष्टायांवाचि॥ चि। कददे॥ दुष्टावागस्य॥

数 浴袋。

३३४ ८ दुवी ३४ दुवी व्यम् । वि । अपत्तव्ये ॥ दुर्वादः। पुं । दुर्काः विद्वितदाकी- दुस्रः। पुं : भज्ञके ॥ प्रम्वके ॥ वि। ॥ दुष्टोबादः ॥ स्तुतिवृदेनदुबीको ॥ ज्ञाते मुनिविशेषे कुम स्वी ॥ वि । कृतिसाइलयुक्ति ।

दुर्वित्रेयः व । दुर्देशे ॥ दुःस्मेनि न्नेये॥

दुर्जिधः। वि। दरिहे ॥ दुस्सः विधाप वाखिश्रे॥

दुर्विनीतः। पुं। शूकले। इशिचिता श्वे॥ वि। अविनीते॥

द्विभाष्यः । वि । श्रवितक्ये ॥ दुईनः। वि। दुर्जने। दुष्टे। ऐन्द्रजा-बिकिकितवादै। ॥ दृष्टंवृत्तमस्य॥ दुर्वितः। वि । दुष्टेकर्माणवर्त्तमाने ॥ दुष्टेक में शिवृत्तः दुष्टावादित्तर्यस्य॥ द्रईत्-र्। ति। वैरिणि। भनी ॥ दु-ष्टं इदयमस्य । सुहृद् हूँ दामिनामि-वयारितिनियातनात् इदयस्इद

दुईद्यः। वि। दुष्टानःकर्षे॥ दुिः। पुं। मुनिविशेषे ॥ स्त्री। कच्छ पघात् किदिति इन् ॥

भावः॥

दितिङीष् ॥

द्स्तरे॥

द्धासा । पुं । अवितन ये शहरांशा- दुश्वरितम्। नाश्तिस् न्दविकिते पा पक्रमें गाए इष्टंचरितम् ॥

ंदुप्तमा । पुं ! ऋच्छत्रमे दृसगौ । दिन सके ॥ के। हरागे ॥ दृष्टंचमीस्य ॥ द्शिक्यम्। न। समात् हतीयभवने । सइजे ॥

कारः सम्रहिबीसः ॥ खते ॥ मूर्खे दुष्यवनः । पुं। इन्द्रे ॥ दुःखेन दुष्टं दु ष्टेषुवा च्यवनंपतनसस्य ॥ च्यवनस्-निनेबदाजितत्वात् द्याहः चयने। स्येति वा॥

> दुष्तरम्।न।दु:खेनकरखे॥ आकाश्रे ॥ चि ! दु:खेनिक्यमायो। व लेमग को ॥ अपियत् सुकांक क्यां तद्यों के नदुष्करम् ॥ दुःक्तियते । ईषद् सुंध्व तिखल्॥

दव्बर्मा। न। पापे॥ दुष्तुलम्।न। दृष्टतुले ॥ वि । दष्ट क्नजे॥

द्ब्बुडीनः । पुं । चा । खग्न्यद्रव्ये ॥ वि । दै। ब्राक्निये ॥ दुष्त्रस्या ऽप च्यम्। दुष्तु चार्दगितिपचे खः॥ प्याम्॥ दे खिता दु ख उत्चे पे। इगुं दु कृतम् । न । पापे ॥ तत् तत्क-त्तुं मर्गाननारं तेनसङ्गळ्तीत्त्व 💥 दुर्खी। स्त्री। कमव्याम् ॥ कृदिकारा- तं बिह्नपुराग्ये। ग्रहार्द्या निवर्त्तने 💥 **XXX** 

दुष्टया

स्रागानाद्पिवास्थाः। सुकृतं दुष्कृ तं लोके गच्छन्त मन् गच्छित ॥ तस्माद् वित्तं समासाद्य दैवाद् वा पेकिषा द्य। दद्यात् सन्यग् दिजा तिस्यः कीर्त्तनानिच कारयेदिति॥ दुष्कृतं करणमनेन। ददुदुपधस्य-चापच्ययस्येतिषः॥ वि। तद्यति॥ दुष्कृतात्मा। वि। पापच्चदये। पापवद्गी॥ दुष्कृती। वि। पापकारिणि। पापेन सङ्गिच्यये। गिनि। वेदमार्गविरे। धिनि॥, दुष्कृतमस्यास्यस्मन्वा। दुनः॥

दुष्कीतः । चि । महाधै ॥ यथा । की

त्वा मूल्येन ये। द्र्यं दुष्कीतं मन्यते क्रयी । विक्रतः प्रतिदेयं तत्
तिसानेवाक्र्यविचतिमितनारदः ॥
दुष्वम् । न । दुःखे ॥
दुष्वदिरः । पुं । खदिरप्रभेदे । महा
सारे । गारटे । चुद्रविदे ॥
दुष्टप्र । न । कुष्ठाषधी ॥ चि । ऋधमे
॥ दुवेले ॥ वच्च के ॥ देषधुक्ते ॥
यथा । दुष्टः शब्दः स्वरते।वर्णते। वेतिभाष्यम् ॥
दुष्टकालः । पुं । केत्वाद्यत्यात्दर्भने ॥

∥ गुक्युकास्तादै।॥ छुदुष्टचारिखी।स्वी।स्वेरिख्याम्॥ छुदुष्टयोगः।पुं।स्वतीपातादै।॥ दुष्मः

दुष्टवृषः। पुं। गली।। शक्तीप्दधुर्वेद्री 🅸 योचित्र्षोगिकिकदाहृत:॥ दुष्टा। स्त्री। दुःशीलायाम्। पुंश्वला म् ॥ दुष्टाभावा शर्ठिसनं भृत्वाश्चा त्तरदायकाः। सत्तर्भवगृहेवासा म च्युरेवनसंशयः॥ दुर्वचनायाम्॥ दृष्टायः। पुं। ब्रदानाये॥ दुष्ठु। अ। निकृष्टे। निन्दायाम् ॥ दुः स्थानम्। छा०। अपदुःसुषुस्यद्ति कुः। सु उ चत्वम्॥ दुष्ठुः। चि। अदिनीते ॥ दुष्पनः। पुं। चाराभिधगन्धः खे॥ चराडाहु मे ॥ दुष्टानिपचारायसा ॥ दुष्पृर:। चि । पूर्यातुमश्रका ॥ दुष्पृधर्षगी। स्ती। वार्त्ताक्याम्। व नभरा इतिभाषा ॥ दुःखेनप्रधृष्यते । जिध्वाप्रागल्भ्ये । कर्माणः ल्युट् ॥ दुष्प्रधर्षा। स्त्री। दुराखभायाम्॥ ख र्ज्याम्॥ द्रष्प्रधार्षेगी।स्ती।दासाकै। ॥ कसर कार्याम्॥ टहक्टाम् ॥ पुनः पनदुःखे नप्रधृष्यते । जिथुषा० । आभीच् ग्येगिनः॥ दुष्प्रहित्तः। स्त्री। दुवीर्त्तायाम्॥ दृष्प्रवेशा। स्ती। कन्यारी वृत्ते॥ दृष्यनः। पुं। चन्द्रवंशीयन्वपतिविशेषे । श्रकुन्तदापते। ! अर्तिपतिर्॥

टूतः हुः । अ। दुःखे ॥ कापे ॥ दुःखभावने ॥ देवि॥

इस्तरः। नि। दुःखेनतन्तं प्रकाे। तरि त्मगक्ये॥ ईषदः सुचितिखल्॥ द्सार्त्रः। पुं। गुष्कतर्ने ॥द्सार्कात् सु विरम्थताम्॥

दुखः। वि। दुर्गते॥ मृर्खे ॥ दुःखेन तिष्ठति ॥ ष्ठा०। सुपिस्यद्तिकः ॥ द्सर्पा: । ति । दु:स्पर्भे ॥ दुस्पर्भा। स्ती। दुःस्पर्भायाम्॥ दु हितुः पतिः। पुं। जामाति ॥ विभा षा स्वस्पच्योरितिवा ऽ नुक्॥ दुहिता। स्त्री। सुतायाम्। कन्यायाम्॥ दे।स्थि। दुइप्रपूर्णे। नप्तृने ष्ट्रचष्ट्र हारपे। द्यार जामारमारिपरद हिनिति दु हे स्तृ इट् गुणाभाव पन निपातितः ॥ दहतिवा। दह भस्ती कर्षो। तथा साधुः। स्वस्तादित्वात्र

दूतः। पुं। सन्देशहरे। वान्तीहरे॥ टूतं चैव प्रक्ववीत सर्वशास्त्रविशार दम्। दक्षिताकार्चेष्टतं ग्रुचिं दच क्रले। इत्राह्म ॥ अनुरक्तः मुचिर्द्यः स्मृतिमान् देशकाखित्। वपुषा न् वीतभी वांग्मी दूतो राचः प्रम खते ॥ अमान्ये दण्ड आयत्तो दण्ड वैनयिकी किया। त्यती के। षरा दूतशी। स्ती। कदम्बपुष्याम्॥

ङीप्॥

दूतभी

ष्ट्रेच टूसे सम्धिविपर्ययो ॥ टूस एवळ हि सन्धत्ते भिनच्येवच संइतान् । दूतस्तत् बुकते कर्मभियन्ते येनवा नवा ॥ सविद्या दखकुत्त्येषु निगृहे क्रितचेष्टितै:। आकार्मिक्रितं चेष्टां भृत्येषुचिकीर्षितम्॥ वृज्ञाच स वें तच्चेन परराजचिकी र्धितम् ! त या प्रयत्नसातिष्ठेद् ययात्मानं नपी डयेदिति मनुः॥ श्रस्यच्यां यदा । यथोक्तवादीटूतः स्वाहेशभाषा वि शारदः। सक्तःक्षेत्रसची वाग्नी दे शकालविभागवित्। विज्ञातदेशका लश्च दूतः स्नात् समहीचितः॥ ब क्ता नयस्ययः काले स टूता न्यते भवदितिसत्स्य पुणा मेधावी वा-क्पटुः प्राज्ञः परिचली पखचकः। धीरा यथे। तवादीच एषटू ते। भिधी यते रतिचायकाम् ॥ अस्यावधानां यथा । वैरूप्यमङ्गेषु कषानिपाती माण्डां तथा खन्या गसन्ति वेषः। एता न्वधानईतिरूचवादी शास्त्रेषुटूत स्वयोगहष्ट इति ॥ द्वति । दुगती । दुर्तान स्यांदीर्घ खेतिकाः॥ यदा । दूयतेसा। दूङ्परितापे। गत्त्वर्थे तिक्तः ॥ दुने।तित्रा । दुस्उपतापे। पूर्ववत् ॥

8888 8888

दरह

🛱 टूतागारम्। न । पचग्रहे। डाक इति पाष्ट इतिचेतरभाषा॥ दूति:। स्ती। दूतिकायाम्॥ दूयते। दूङ्ग क्तिच्॥ द्तिका। खी। सन्दार्कायाम्॥ टूती। खी। खीपुंसे। सन्देशप्रापिका याम्।सञ्चारिकायाम्॥गी०ङीष्॥ दृतीका। स्त्री। सन्दारिकायाम्॥ टूच्यम्। न। दृतस्वभावे ॥ दूतभावे ॥ दूतकर्माण ॥ दूतस्यभावः नर्मवा । दूतविषम्याचेतियः ॥ टून:। वि। अध्वादिनात्रान्ते॥ दूयते सा । दुगता क्तः। दुग्वादीर्घ चिति नत्तम् ॥ अकर्मकत्वात् कर्त्तर-वाक्तः ॥ सन्तप्ते ॥ फ्लिन्टूने रस ने सितापि तिन्तायते इंस कुलावतं सेतिनैं षधम्॥

टूर: । चि । विप्रकृष्टे ॥ सहतान्तरेणव र्तमाने ॥ अगो चरे ॥ दुःखेनेयते प्राप्यते । दुर्गिणोले । पश्चित्तिसाधुः ॥ टूरदर्भनः । पुं । ग्रिशे ॥ टूरदर्भी । पुं । पण्डिते टूरं टूरादा प श्यति । दिश्चर्ण गृण् गिनिः । सुपी ति शा ॥ गृशे ॥ चि । देश्चर्यके ॥ टूरद्दक् । पुं । पण्डिते ॥ गृशे ॥ चि । दीर्घदर्भके ॥ टूरावले । क्वाविशेषे । दूरवी चर्णे । टूरवी चर्णे । टूरवी चर्णे । टूरवी चर्णे । टूरवी चर् द्वा

तिभाषा ॥ दूरे दृक् दर्शनंयेन ॥ 🕉 दूरमूल:। पुं। मुख्य हमे॥ टूरवर्त्ती। ति । सहतान्तरेण वर्त्तन शीले ॥ यथा। किन्तया दूरवर्क्तिया श्रिया राचसपुङ्गव। अर्यायां नप-प्यन्तिवन्धुभिर्या न भुत्र्यतद्गतिरामा-यणे विभीषणंप्रतिरामवाक्यम्॥ टूरवीचणम्। न। टूरवीन इतिप्रसि हे दूरहिश यन्त्रे॥ दूरवेधी । पुं । दूरापातिन । दूरिनचे टूरभिनः। वि। अत्यनिविचयो ॥ दूरसः। चि। विप्रकृष्टस्थिते ॥ ये।ज-न स च के विकास स्ते ॥ ट्रोतिष्ठति । ष्ठाः। सुपिस्य इति कः॥ दूरापाती । पुं। दूरवेधिन ॥ टूरेच्यः। ति। दूरेजाता दे। ॥ पश्चिके ॥ दूरादेच्यः॥ दूरेरितेचयः। च। केकरे॥ दूर्थम्। न। प्रत्याम्॥ विष्ठायाम्॥ द्रव्या। स्त्री। प्रतपर्विकायाम्। नीस दूर्वायाम्। तिक्तपर्वायाम् ॥ श्वेतदू वीयाम्। गोजीन्याम्॥ नीजयेत-विभेदेनदूर्वेदेसमुदाहृते ॥ र्त्ताप-त्त तर्दु त्वरदे। घना शिनीय सिति रा-जवल्लभः॥ दूर्वति दूर्खे तेवा। दुर्वी हिंसायास् । अच् घञ्वा । उपधाया

दिषिता

चित्रिधः॥

टूर्बाकाण्डम्। न। टूर्वाणांसमृहे॥ टूर्बादिभ्यः काण्डः॥

दूर्वाष्ट्रमी। स्ती। भाद्रशुक्काष्ट्रम्याम्॥

दूखिका। खी। } नील्याम्॥

टूषकः । त्रि । पांसने । देषोत्पादके ॥ पुं। श्राकेर्जान्धन्तरे ॥ टूषयति । दुषः । गयनः । गबुक् । देषोगा विच्युत्वम् ॥

दूषगाः। पुं। राचसिवभेषे। रावगाधाः दृखरसेनापते। ॥ न । देाषे ॥ दूष यति। दुषवैकृष्ये। नं । स्युः ॥ दूषगारिः। पुं। श्रीरामे ॥

दूषिः । स्त्री । दूषिकायाम् ॥ दूषयति । दुषः । ययन्तः । देषि । गाविन्यून्न- स् । अस्तरः ॥

दूषिका। स्ती। तृज्ञिकायाम् ॥ ले। च नश्चमले। पिचोडके। गीड इति भाषा ॥ दूषयति। दुषः। गयन्तः। जल्मम्। गवुज् ॥ यदा। दूषयते र चद्द रिति इप्रस्थयः। जल्मम्। स्वा र्षे कन् ॥

दूषितः। चि। अभिशस्ते। चारिते। वाच्छे। प्राप्तदेग्षे॥

ळ दूषिता। स्ती। देवप्राप्तायां कन्याया ळ म्। सस्वेदायाम्॥ हकासः

दूषी। स्त्री। नेषमले॥ कृद्काराद् 🌣

दूषीका। स्ती। दृषिकायाम्॥ दृषय
ति। दृष०। गयनः। जन्तम्। क
षिदृषिभ्यामीकन्॥ स्वार्थं कन्ता॥
दृषीविषम्। न। श्रीषधादिभिग्वीर्थाः
विषे। श्रादिना दावास्त्रवायुराद्रः
श्रीषिते विषे॥ जीर्गं विषशीषधि
भि ईतंबा दावास्त्रवातातपशीपिः
तं वा। स्वभावतीवा गुणविष्रदीनं
विषं हिटूषीविषता सुपैतीतिमाः
धवः॥

दृष्यम्। न। वस्ते ॥ वस्तुग्रहे ॥ पृथे
॥ वि । दृष्यीये ॥ यथा । दृष्यं वसे।
सम पुनर्निपुषं विभाव्यभावाववे। ध
विद्यितानदुनेति देष्यति ॥ दृष्य
ते । दुष् । गयन्ताद्यीयम् । देषो
गाविष्युत्त्वम् ॥ दृष्यितुम्हीवा ।
अर्हेकृष्य दृष्य ॥

दूष्या। स्ती। कचायाम् । वर्त्रायाम् । गजमध्यवन्धनर्क्याम् ॥ दृष्यते ऽनया। दुष। यत्। टःष्॥ दकम्। न। छिद्रे॥ इतिसंचिप्तसारे। गादिष्टत्तिः॥

हकार्यः। पुं। द्रेकार्ये॥

हक्तर्सः। पुं। सर्वे ॥ हश्रीकर्मावस्य ॥ 💥 हक्कासः। पुं। हेक्कास्ये। खरुनिभागे ॥ 🎇

XXXX

दृहस

🎘 हक् प्रसादा। स्त्री। कुल स्थायाम् ॥ कु सत्याञ्चने ॥ द्विविया। स्ती। श्रीभाय। स्।। हक्यतिः। पुं। सर्पे॥ दुक् स्थितिः । स्त्री । दृष्टे:स्थेर्ये ॥ दृशः स्थिति: ॥ दृष्टिं ज्ञानमर्थी कृत्वा प प्येद्वस्थान्य जगत्। सादृष्टिः पर्मे। दारा न नासाग्रविले। किनी ॥ दृष्टि त्। दृष्टि स्त्रेव कर्ज्या न नासा ग्रविलोकिनी त्त्याचार्याः॥ हमधाचः। पुं। सूर्ये ॥ हम्मोनः । पुं। खगानामर्गते गानवि घेषे॥ हम्भूः। स्त्री। सर्पे ॥ वज्रे ॥ भास्तरे ॥ दृ श्विष:। पुं। नागे ॥

दृढम् । न । लाहे ॥ अतिश्रये । निता न्ते ॥ क्रियाविश्वेषखेसकीवच्चंद्रव्य विश्वेषणीत्वाचा लिङ्गता ॥ पुं। रूप-कप्रभेदे ॥ यथा। दढाखः स्वाझ घ्दन्हं तालेच हंसली लके। चत्र् शाचरैर्युक्तः शृङ्गारे परिकीर्श्वतद तिसङ्गीतदामे। हरः ॥ त्रि। स्थूले॥ प्रगादे। अप्रशिथिते ॥ वस्तवति। यक्ती । कठिने ।। दर्हति दंहतिस्तवा । दहर्दा हर हो। तप्रस्थये। दृढः दिवनीरः। पुं। नारिकेखरचे॥ स्थूलवज्योरिति ऋस्ये डभावः त इढपवः। पुं। वंशे॥

हहप

खढत्वम् इखले।पः इदितानले।प <sup>अ</sup> श्वनिपाच्यते ॥ दृढकार्कः। पुं। चुद्रफलक रचे। धी ला आँवडा इतिगाडभाषा ॥ हरकाएड:। पुं। वंशरचे॥ न। दीर्घ रोहिएके॥ दृढकाण्डा। स्त्री। पातालगर्डीलता यास्॥ द्र्मनहश्यानां विरामा यववा भवे हिंढकारी। वि। प्रार्थकर्मसम्पाद्धि

> दृ उत्रा। स्ती। वत्यनायाम्॥ दृढगानिका। स्त्री। सत्वण्डाम्॥ दृ छग्रन्थः। पुं। वंशे॥ दृढक्द्म्। न। दीर्घरोष्ट्रिषके॥ दृढतकः। पुं। धनवर्षे ॥ हढत्यः । पुं । मुच्चत्ये ॥ दृढळ्या। स्ती। वत्वज्ञायाम्॥ दृढत्वन्। पुं। यात्रनालगरे ॥ दृढदंशकः । न । इांगर इति प्रसिद्धे यादसि॥

दृढनिश्चयः । चि । स्थिरप्रज्ञे ॥ दृढः क्ता किंकेरभिभवितुम शकात्यास्य री निश्चया ऽचमस्यकर्नभाक्तुस चिदानन्दादितोयं ब्रह्मोन्धथावसाय शीले संसारादृपरतेमुनै। ॥

दृढपादा। स्ती। यवतिक्तायाम्॥ दृहपादी। स्ती। भूत्याम ल्याम्॥ दृढप्रराइ:। पुं। अच हुची॥ दृढफलः । पृं। नाचिकरे ॥ दृढानि फलानि यस्यसः॥ दृढवन्धिनी । स्वी । श्यामासतायाम्॥ ट्टभूसि:। चि। विषयसुख्वासनया चानियत् मशक्ये॥ दृढमुष्टिः। पुं। खङ्गादै। ॥ वि । कृप-णे ॥ हहामुहि वैस्र ॥ दृढमृखः। पुं। मुच्चतृयो ॥ सन्यानक हारी ॥ नारिकेले ॥ टढरङ्गा। स्त्री। स्पञ्चाम्॥ दृढलता । स्त्री । पातालगक्ञाम् ॥ दृढलोमा। पुं। शूकरे॥ वि। कठिन दृढवल्का । पुं। पूरो ॥ लक् चे ॥ दृढवल्का। स्ती। अन्वडायाम्॥

हढत्रतः। नि । अचार्दसङ्खलो । फल पर्वन्तं प्रारस्थातापरि खागभी ते॥ सर्वयाभगवानेव भजनीय: सचै शंक परवेतिप्रमा गाजनिता ऽ प्रामाख्यण क्काश्रायविकाते ॥ टढानि प्रतिपची श्वालियत्मश्रकानि अहिंसास त्या

दृढशीजः। दुं। चक्रमर्दे ॥ वहरे ॥ व-

वुरे॥

स्तेयत्रह्मचर्यापरिश्रहादीनि बतानि है नियमा यस्यसतया । शमद्माद्सा धनसम्पन्नद्रतियावत् ॥ दृहसिधः। वि। संइते । निश्किद्रे॥ **इढ:सन्धि:सन्धानमस्य**॥ दृढसः विका। स्ती। मुर्वायाम्॥ दृढस्त्रम्यः। पुं। चीरिका हचे॥ हढाङ्गम्। न। इतिके॥ हता। ची। जीरके॥ हति:। पुं। चर्मपुटे। चर्मानिर्मितीः इ कादिवाचे ॥ सत्ये ॥ हगाति। हवि दारगो। हगाते ईस्व खेति ति: ॥ अ रीरावयविश्वेषे ॥ उदक्रनादनव-र्मयन्त्रे॥ द्दतिधारकः। पुं। आकन्पाता इति-गाडभाषाप्रसिद्धे वृच्चे ॥ लोम गुक्ते ॥ दढानि लोमानि यस्य ॥ दिति हरि: । पुं। पश्री ॥ दिति हरिती ति विग्रहे दृत्यु रपदाहरते:पणीकर्तार इन्प्रत्ययः॥ हन्। इ। हढार्थे ॥ हिंसायाम्॥ हन्मृः। स्त्री। सर्वे ॥ चक्रमर्वे ॥ पुं । व जे ॥ अध्यभूपता ॥ तहसर्रजाता ॥ कपा ॥ सन्दर्भ कर्त्तार ॥ कथके ॥

स्वैं ॥ हमति। हभीग्रन्थे। अन्द इ न्भूजिन्बतिकूप्रस्थये। निपातनान्-म् अनुस्वाराभावापि । हुहूबद्गृपाणि ॥ दृढशब्द उपपदे भुवः कूम स्यय उप 🎇

ह्याका वः ॥ यदा। द्वितिनान्तमथ्ययं दढा र्धकम् पपदम् । वर्षाभूवद्रूपमछी-खाहः॥ द्यः । चि । उद्भते । गर्विते ॥ द्रप्यते । ट्रप्रचित्रीइनयाः। अधातस्यर्था कर्मके स्थादिनाकर्सरितः॥ द्रप्र: । चि । वस्त्रवित ॥ दृष्यति । दृप्रः। स्फायित चीतिरः॥ हभोग्रन्थे। क्रः॥ हिंचः। खी। गुरुषे॥ हक्। स्ती। दर्भने ॥ नेने ॥ नेनेवाहि रूपं खायते दस्यविवादम् ॥ बुद्धी ॥ चाने ॥ रूपंद्रश्यं ले। चनं दक्त दश्यं द्रष्टुमानसम् । दृश्याधी वत्त्रयः साचीहरोव नत् दृश्यते॥ वि। वी चके ॥ अध्यचे ॥ जाति ॥ पश्यति हिशार्षेचयो । किप ॥ यदा । दृश्य ते दर्भनमनयावा। सं १ किए। कि न् प्रस्ययस्येति बहुत्री द्याश्रयसात् कियपिकुत्वम्। त्यदादिषु दशः कि

नेविधानात्॥ द्यङ्के॥

दयदती। स्ती। दघदस्याम्॥

भत्। स्ती। हषदि॥

हमा। स्ती। चच्चि॥

र्ट्वें हणाका ङ्च्यम्। न। पद्मे॥

ह हम

पद्साह आहे शोनिपातनादितिसाध हिशान:। पुं । विरोचने । इहार्वे ॥ आळ चार्वे ॥ ले।कपाले ॥ न । ज्योतिष ॥ पश्यति । द्यार् । युधिव्धिद्यः विचेच्यानच॥ हिशः। स्ती। चचुषि॥ दर्भने॥ गा पीहगुक्तवहिशःप्रविवेशगाष्ठम्॥ द्विष्वरूपः। चि। चैतन्यघने॥ हथी। खी। नेते॥ हजीपसम्। न। सितासीजे॥ हुआ:। वि । ग्रथिते ॥ दुम्यते सा । हुम्यम् । न । सनातमस्वरूपे । समेदं-श्रोषं ममेदंमनद्रस्यादिममतास्य-दच्चेनातानउपसर्जनभूते स्थूखदेशा दै। ॥ इष्टिहित्त्रयायंह्यमितिप्र-सिह्म्॥ चि। इष्ट्ये। दर्भनीये ॥ हष्टं वाग्यम्। हभे ऋं इले। गर्धत्॥ ऋ द्वधाचाक्रिवनतेरितिकाप् वा॥ द्यस्तारम्। न। सुराडायसे॥ द्यद्। स्त्री। निष्पेषयाशिकापट्टे। शि ख्रति आषा ॥ याषायो । प्रस्तरे ॥ हवास्यव । हुविदार्षे । हवाते: प् ग्ध्रस्वश्चे स्यदिः॥ हषदती। स्त्री। नदीविश्रेषे ॥ हषदः सन्त्यस्थाम् । मतुप् । जयदतिमस्यवः ॥ काच्यायन्याम्॥ दृष्टम्। न सदीभूजां स्वपर्चको स्व मये ॥ स्वराष्ट्राचीराटविकादेभेयम् । परराष्ट्राइ विलोपा दे भैयम् ॥ प्रति 🎘

हरानाः

विषयाध्यवसाये ॥ वि । साचाल्रते । प्रच्यचे । अचिगाचरे । ईचिते ॥ अग्निचित् कपिचा सची राजा भि च भ हाद्धिः। दृष्टमानाः पुनन्छेते तसात् पश्येत निन्धशः ॥ दृश्यते सा। हशिर्ा ताः ॥ चाते ॥ दर्भने॥ हष्टपृष्ठः । वि । पनायमाने ॥

हष्टप्रस्थयः। चि। हढविश्वासे ॥ हष्टरजाः । स्ती । मध्यमायाम् । प्रवनं प्राप्तरज्ञायां नार्याम् ॥ दष्टं रजी यस्याः ॥ प्रौढायाम् ॥

हष्टानः । पुं। मर्गो ॥ त्राह्वे ॥ उदाइ रखे ॥ प्रतिपाश्चव्रतिपाद्कयोर्थसि बर्धे बुद्धिसाम्यं सदद्यानाः ॥ तथाच बीतमस्चम् । लाकिकपरीचका गां यिसानर्थे वृद्धिसाम्यं सहष्ठान खनजन्सव्द्रिप्रकर्षाः प्रतिपादादतिफा खितार्थः। परीचकः शास्त्रपरिश्री-लनप्राप्तव्हिमकर्षः प्रतिपाद्कद्ति फिलतार्थः ॥ तथाच प्रतिपादप्रति-पादक्योरितिपर्यवसन्त्रम्। वहुवच नंकयावहत्त्वमभिष्रेत्त्य वुद्धेःसाध्य-साधनाभयविषयिग्या स्तद्भाव विष विख्यादा साम्य मविरोधी यस्मिव र्थे सार्थाहष्टामः । वाद्पितिवादि-नाःसाधसाधनाभयप्रकारकतद्भा-॥ हिं!

वदयप्रकारकान्यत रनिश्चयविषयी। दृष्टान्तर्तिपर्यवसितार्थः ॥ 🛊 ॥ 🖼 सङ्घारविश्वेषे । दशनः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविग्वनम् ॥ एतेषांसाधा रणधर्मादीनां दृष्टोऽनो निश्चयाय च सहष्टानाः। त्वयि हष्ट एव तस्था-निव्ति सना सनाभवव्यक्तितम्। बालोके इंडिमां शे विकसति कु-मुदं कुमुदत्त्वाः ॥ एषसाधर्भे व। वै धर्मी गत्। तवाइवे साइसकर्म धर्म-याः कर् कृपागान्तिक मानिनी घतः । भटाः परेषां विश्वराखता संगुर्द्ध ख इवाते स्थिरतां डि पांशवः॥ \* ॥ उपमाने ॥ दृष्टः चन्तीनिश्ववा च। दृष्टभनः साहश्यवलेन ग्रन्ता र्धनिक्यायेनवा॥

इति ॥ लै। किको ऽप्राप्तशास्त्रपरिश्री हिष्टः । स्त्री । वुद्धी ॥ ले। चने ॥ दर्भ ने ॥ जाने ॥ अन्यः बर्खवृत्तौ ॥ वच् जन्यमने। धत्त श्विब् का रूप भासिका। दृष्टिरिच्युचने द्रष्टा ह ष्टेः कर्त्तित साकिकैः ॥ दर्भनम् । ह शिर् । किन्। द्रायते ऽ नया वा क रणे किच्॥ \*॥ अध्यक्षाणां दृष्टि कथनं यथा। तृतीये दशमेचैव पाद दृष्टिबद्गाहरा। अईट्रियनवसे प चमेच प्रकीर्तिता ॥ चतुर्वेचाहमे 🛪 चैवपादाना परिकीर्त्तता। सप्तमेळू

देयम

परिपृषांच फलमें प्रकल्यते ॥ द्व तीयद्रमावार्तिः प्रथम् पूर्णफल-प्रदः। तिकाणगान् गुक्रचेंव चतुर्धा ष्टमजान् कुजः ॥ सुतमदनमवान्ते पूर्णदृष्टिः सुरारे युंगलद्रभगागौ हृष्टिपादचयार्डः। सहजिरप्चतुर्धे ष्व दृष्टमेचार्डेटष्टः स्थितिभवनमु-पान्यं नैवह्रश्यंहिराह्नाः ॥ स्वस्थान च दितीयच षष्ठ मेकाद्यं तथा। दाद्याखं नप्रयन्ति श्रेषंप्रयन्तिते ग्रहाः॥

दृष्टिकृत्। न। दृष्टिकृतम्। न।

दृष्टिगुयाः । पुं । वाषादेर्लक्ये ॥ दृष्टिवन्धुः । पुं । खद्योते ॥ खाञ्कने ॥ दृष्टियोनिः । पुं । ईर्ष्यके ॥

दृष्टिविचेप:। पुं। कटाचे ॥

हि विष:। पुं। सर्पविश्वेषे॥

हष्टा। अ। विलोक्येन्यर्थे ॥

हहित:। वि। वृद्धिम्प्राप्ते॥

देदीयमानः । चि । जाञ्चल्यमाने । अ तिशयदी सिविशिष्टे । यः पुनः पुनर-

तिश्येनना दीप्यते तन ॥

तिययनवा दाप्यत तव ॥ देयम्। वि । हातच्ये ॥ दातुंयाग्यम्। बुदाञ् । अचायत् । ईदातिगुणः॥ न । धनविशेषे ॥ यथा । अपरावाव मक्तेषं प्रयत्नेनाजितं धनम् । स्वस्थं देवक

षा वहुर्जवापि देयिमस्यभिधीयते श्रे ॥ अपरावाधम् परपीडार्ण्डितम्। अक्रेथं पात्रक्षेत्राजनकम्॥

देवः । पुं । वसुरुहादा । ब्रह्मविष्णित्रव स्योजिगणपतिद्रगदि। सुरे। स्र मरे ॥ एतेषांवर्षायथा । स्रादित्याः चित्रयास्तेषां विश्वयस्तरस्तवा । अश्विनाचस्मृतीशूही तपस्युग्रेसमा स्थितै। । स्मृतास्वाङ्गिरसादेवा त्रा द्वागाइति निश्वयः इति ॥ ज्ञाना-तिशयशाखिनिद्योतनात्मके आत्म नि ॥ दीव्यति कीडिति सर्गादिभि:-विजिनी वते असुराहीन् व्यवहरति सर्वभू तेष्वात्मतया चोतते स्त्यते स्त च्यैः सर्वेदगच्छति वा तस्साहेवः॥ दीयतेः पचादाच् ॥दीयते स्त्यते इतिदिवेः कर्मिक्षचञ्वा ॥ दोव्यते नीडतेयसाहोचते चाततेदिव। त साइवर्तिमोत्तः स्त्यते सर्व दैवतैः ॥ मेघे ॥ राज्ञि ॥ नाक्योक्याभृपांचे ॥ पार्दे ॥ वज्जटी के ॥ देवदाकिंग ॥ न। इन्द्रिये ॥ चि । यूज्ये ॥ दी-प्तिमति ॥

देवकः । पुं। यद्वंभीये न्हपिष्णेषे। श्रीकृष्णस्य मातामचे ॥ दीव्यति। ग्रुख् ॥

मक्तेशं प्रयत्नेनाजितं धनम्। स्वत्यं देवकर्दमः। पुं। सुगन्धिद्रश्विशेषे ॥

**永**公公祭

देवकी

श्चितेभेवति ॥ इतिराजनिर्घेग्दः ॥ देवकलाः। चि । देवतुन्ये ॥ ईषद् नी-देव:। ईषद्समाप्तावितिकल्पप्॥ देवकातमञा। स्ती। देवक्याम्॥ देवकाष्ठम्। न। देवदाक्षि॥ देविकरी। स्ती। सेघरामस्य भाषााया म्॥ यथा। लिखता माखती गारी नाटी देविकरीतथा। सेघरानस्य रागिग्यो भवनीमा:सुमध्यमाः ॥ ष्रस्याः स्वरूपं यया। समनी नन्दने श्यामा पृष्णप्रचयतत्परा। स्थाता दे विकरी द्वोषाकरार्पित सखीकरा॥ देवकी। स्ती। वसुदेवभाषीयाम्। श्री कृष्णमातरि ॥ सधुरायां यादवेश्व नादचरः। ततोष्ठीष् ॥ यदा। दे दपत्त्ये खचगया वृत्ता पंयागादि एव पुरोगः किन्तजन्य जनक स्वाद पीति इर्हताद्यः। अतएव प्राक् के वयी तामरतका ता ऽमृदितमिट्टः।

एवं रेवतीरमखोपि॥

देवगा

सतुत्रीखगढा गुरुकपूरकुकुममि- दिवकीनन्दन:। पुं। श्रीकृष्णे ॥ देव क्यानन्दनः प्षः। देवकीस्त्रनुः। पुं। श्रीकृष्णे ॥ देवकाः स्न:॥ देवज्ञस्या। स्त्री। महाहोसायाम्॥ देवकार्थम्। न। देवान् हिण्यिकियमाथे॥ देवकुलम् । न। प्रासादे । देवच इति भाषा प्रसिद्धे बायतने ॥ देवकुल्या। स्ति। सरिति॥ देवजुसुमम्। न। सबक्रे॥ देवागांकु सुमस् ॥ जुसुमेषु देवरववा। राजः ॥ देवयाग्यं कुसुमं वा। भा०॥ देवकूटम्। न। तीर्धविशेषे॥ देवसात: ।पुं। न। अवृधिमञ्जागये ॥ देवेनखात: ॥ देवदारस्रजसाम ये। देवसम्बन्धिन्ते न प्रसिद्धे सर्सि ॥ खी। न। गुहायाम्॥ र्थाम् ॥ देवकानाचष्टे इति गिज देवखातकम्। न। ऋखाते देवखाते ॥ देवे न खातम्। स्वा॰ कः॥ वक्छापत्थम्। इतर्ज्। संचपूर्व देवखातविखम् । न। गुहायोम्॥ कत्वात् रह्यभवः। इतामन् ष्यवाते देवगन्धा । स्ती। महामेदायाम् ॥ रिति की च् ॥ यदा । देवक शब्द स्थत देवगर्भा । स्वी । कङ्कालपीठा चिष्ठाव्यां देवतायाम्॥ ति कीष्। निहतत्र दाम्यस्य बचगा देवगान्धारी । स्ती। स्रीरामस्य मार्था याम्॥ यथा। गान्धारी देवगान्धारी माखवश्रीश्वसार्वी । रामकीर्यपि रागिग्यःश्रीरागस्यप्रियादमे ॥ अस्राळ गानसमय:शिशिर लीं वतीयप्रहरा 💥 888888 888888

देवन

विधरात्यईपर्यन्तिमिति गानविदः॥ देवगायनः। पुं। गन्धर्वे॥

देवगिरि:। पुं। भारतवर्षस्य ग्रेंखवि-ग्रेषे॥

देशिगरी। खी। रागिणीविश्वेषे ॥ सा च से मेश्वरमते वसन्तरागस्यभार्था वसन्तरीं चसदा गेथा । भरतमते चिन्दो चरागपुचस्य नागध्वने भीर्था ॥ सङ्गीतदर्पणमतेतु नटकल्याणभा या॥ अस्थाः म्यरूपं यथा। अस्यभि रामतनुः उत्तङ्गपीनस्तनी चारक स्थभूषणा खीपङ्क्तिमध्यस्या सन्त चेश्वरणा खीपङ्क्तिमध्यस्या सन्त चेशरनयना सुभङ्ग्यङ्गीच। अस्था गानस्त्रयो हेमन्ते दिवाचतुर्थप्रच रावधिरात्यर्द्वपर्यन्तम्॥

देवगुदः। पुं। सुराचार्धः । देवानांगुदः॥ देवगुद्धम्। न। मर्ग्यः॥ तद्धिप्राण्याः नां वैराग्यानुद्याय देवैगीप्यते ॥ देवग्रहम्। न। देवाचये ॥ सूर्यचन्द्रा दीनां ज्योतिर्भण्डलेषु ॥ देवचितित्मका। पुं। अश्विनीकुमार् याः ॥ इति इखायुधः ॥

देवच्छन्दः। पुं। श्रतयष्टिचारे ॥ देवे म्बन्दाते। छदि॰। घन्॥

देवजाधम् । न । देवजाधके ॥

ॐदेवजम्धकम्। न। कत्तृषे ॥ देवैरदाते

सा। भद्रा तः। भद्राजिम्धर्त्यप्ति देवस्वस्। न। देवसूये। देवसायुज्ये॥

देवता

किति॥

देवजनविद्या। स्त्री। गन्धयुक्तिन्त स्वाभी तवाद्यशिक्यादिविक्ताने यु ॥

देत्रटः । चि । मिल्यिन ॥ दीर्चात । दि यु॰ । मकादिभ्योऽ टन ॥

देवही। स्ती। गङ्गाचिद्याम् ॥

देवतदः। पुं। मन्दारादिवचेषु ॥ प-

खेते देवतर्वा मन्दारः पारिजात बः। सन्तानः कत्पदृच्चश्रपुंतिवा च रिचन्द्रमम् ॥देवानां तदः॥ चैत्य

रचे॥

देवता। स्ती। समरे। सुरे ॥ देवएव । स्वार्धे तल् ॥ विष्पवादिप्रतिमाया म् ॥ त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविश्वेषे ॥ ॥ मन्त्रस्तुच्यायाम् ॥ तन्त्राः सङ्ख्या यथा। सदाराविव्धाः सर्वे स्वानां स्वा नांग्याः सन्न । चेलोक्ये तत्वयन्त्रिंश त्काटिसंख्या यथाभवेति पाद्योत्तर खण्डम् ॥

देवताडः। पुं। सेंहिकेये। राही। ॥ जीमूते। खरायाम्। देताडा इति-गाड भाषा प्रसिद्धे एचे ॥ अस्ते॥ देव सिन्द्रियं ताडयति। तडबाघा-ते। कसँग्यम्॥

देवताडकः। पुं। देवताडे ॥ स्वा॰कः॥ देवताधिषः। पुं। इन्द्रे ॥

**8888** 

देवदा

देवस्थभावः कर्मवा । तस्यभावस्व-तली।

देवदण्डा। स्ती। नागवसायाम्॥ देवदत्तः । पुं। ऋर्जुनस्य गङ्खे॥ वुड्डानु जै ॥ जुम्भग्रकरे वायुविश्रेषे ॥विज् म्भणे देवदत्तः गुहस्फटिनसिन्धः n देवाएनं देयासुः । क्तिच्क्तीचसं चायामिति बाशिधिकाः । दोदद-घोरिति दथादेशः॥ चि । सुरार्षि ते ॥ देवायद्त्तः ॥ ग्रामविश्रेषे ॥ देवदानी । स्त्री । इस्तिघोषायाम् ॥ देवदार । न । स्वनामाप्रसिद्धे वृच्चिन-शेषे। भद्रदाक्षि। पृतिकाष्ठे॥ देव

सितिरघः ॥ देवदाखिका। स्त्री। महाकाले ॥ देवदाखी। स्त्री। स्ताविश्वेषे। जीमू देवधनम्। न। देवस्वे॥ इतिसानैया इतिच भाषा ॥ देवदा सी रचेतित्ता नकार्यः शेकपावनु

चां कट्वाकिच । विवन्धाध्मानशोधा

देवनः

तिर्श्नं कृषिक्षेपविनायनम्। स्तंसने ग्लमश्रु कन्न मचीनं वातजित् परम् ॥ \* ॥ देवदाखीदखं तको स्वेदितं खण्डितं भूगम्। वेसवारयुते साज्ये भर्जितं चिक्नुभा डढम् ॥ पीतापरा खरस्तर्था विषद्मीगरनाधिनी॥ इत्स्व परादेवदाखी॥

देवदासी। स्त्री। वनवीजपूरे॥ वेश्या याज्॥

देवदीप:। पुं। खोचने ॥ देवदत्तारजः। पुं। वुद्धे। शाक्यमुनै।। देवदुन्दुभिः। पुं। गन्धपर्णासे। सरका तुबस्राम् ॥ देवानां दुन्दुभिवाद्ये ॥ देवदूती ! स्ती । अस्यन्तायाम् । वन वीजप्रके॥

खादाक ॥ देवदाक खघु किम्धं तिस्तो देवदेव: । पुं। शिवे । अहिन्यरे ॥ ब्रह्म िया ॥ देवानां देवेषुवादेव: ॥ सतन्द्राचिकाञ्चरास्त्रजित् ॥ प्रमेच देवदेवाविपः। पुं। नैमिषेशमी॥ पीनसञ्चेषात्रासकरुषु समीरनुत् ॥ देवहोशी। स्ती। देवयात्रायाम् ॥ पुं। यथा। अमुंपुरः पश्यसि देवदाक देवद्रचङ्। वि। देवपूजके ॥ देवान् अ चित । अष् । कितादिना किन् । विध्वग्देवये।रित्त्यद्रजादेशः॥

तके । कस्टफलायाम् । घघर वेच देवधान्यम् । न । जूर्याद्विये । ये । नेते । वीजपुष्पिकायाम । जुन्हरी इति ज्वार इतिच भाषा॥

ताः। नामयेद्वामनी तिका चय देवधूपः। पुं। गुम्मुली ॥ राखे ॥ हिथा कृतिन्वरान् ॥ देवदाची फर्खं देवन: । पुं। बामके ॥ दीव्यते ऽनेन- इवप

। दिवु । भावकरणा देख्यु ए॥ न । व्यवहारे ॥ जिगीषायाम् ॥ कीडा याम् ॥ सीले। याने ॥ पद्मे ॥ दी सी ॥ देवनदी। खी। गङ्गायाम्॥ यम्ना याम्॥

देवनन्दी। पुं। श्रमहार्पाले॥ देवननः । पुं । नले । सम्रोनने ॥ देवना । स्त्री। क्षीडायाम्॥ सेवायाम्॥ देवनाजः । पुं । स्थूखदण्डे । देवनले॥ देवनिक्षिता। स्त्री। गुद्रूचाम् ॥ देवपतिः। पुं। इन्हे ॥ देवपति । स्वी । सध्यासुके ॥ देवना देवभवनम् । न । वेशिष्ट्रमे । प्रश्रेश्व ॥

र्याम्॥ देशपयः । पुं । सुराध्वनि । छायापये । से। मधारायाम् ॥ देवैरिचरादिभ र्गमियत्त्वेनाधिकृते इपखचित:प-न्या देवपथ उच्यते ॥ देवानांपन्याः । मुक्पूरिन्यः ॥ न। तीर्थविशेषे॥ देवपर:। चि। मूर्खे ॥ यद्गविष्ये ॥ दे

बःपरः जल्होस्य ॥ देवपर्यम्। न। सुरपर्खे ॥ देवपुचिका। स्त्री। पृक्षायाम्॥ देवपुची। स्ती। देवनन्यायास्॥ धृका

याम्॥

देवपू:। स्ती। समरावस्थाम्॥ देवपुरी । स्त्री । अमरावस्थाम् ॥ दे वानांपुरी॥

देवमा देवपुरीषाः । पुं । वृष्टस्पती ॥ देवप्रयः । पुं । उपयुती । ग्रहनखना दिघटितजिज्ञासायाम्॥ देवज्रियः । पुं । पीतभुक्तराजे ॥ वक पुष्पे ॥ देववला। स्त्री। नायमाणायाम्॥ सन्द देखास् ॥ देववल्लभः। पुं। पुत्रागवृत्ते॥

देवहहा। पुं। नारदम्ना ॥ देवबाद्धायाः। पुं। देवपूजकेबाद्धायो ॥ शाव्सध्यसपदलोषः॥

नाके। स्वर्गे ॥ देवानां भवनम् ॥ देवभू: । पुं। देवे॥ स्वर्धे॥

देवभृति:। स्ती । मन्दाकिन्याम् ॥ सु रैश्वर्य ॥

देवभूयम्। न। देवन्ते । देवसायुज्धे॥ देवस्य भावः। भुवाभावद्रतिकाष् ॥ देवसिया। पुं। भर्गे। इरे । शिवे ॥ श्रयस्यवासावर्ते। श्रयरोगावर्ते॥ श्रावर्त्तीरीमजीदिवसणिस्वेवनिगव ते ॥ विष्णुवचीमधी । कीस्तुभे ॥ संहासेदायाम्॥

देवसाता । स्त्री । छदिन्साम् ॥ देवा नांमाता॥

देवमात्रकः । पुं । सम्बन्धम्यवनी 🙊 हिपासिते देशे ॥ देशे माताऽस्य

देववा

। नसृतश्चेतिकप्॥

देवमानकः। पुं। कास्त्रभमगौ॥ देवमासः । पुं । गर्भाष्टमे । गर्भखाष्टमे मासि॥ मनुष्यमानेनिषंग्रद्दशालाके देवानांमासे॥

देवयजनम् । न । यत्रभूमा ॥ कुर्च ने ॥ देवा ईज्यन्ते यध्यान् ॥

देवयाजः । पुं । देवपूजके । सुनै ॥

देवयक्तः । पुं । होसे । देवोदेश्यक यागे ॥

देवयाची । चि । कामनापुरसारं देवा न् यजमाने । यः पालकामनयादेवा न्यजते सः ॥ देवयाजिभ्यत्रात्मया-जीश्रेयान्॥

देवयाना । स्ती । देवहीयग्राम् । देवग मने ॥ देवात्सवादा ॥

देवयानः । पुं । न । विदावतीमार्गिव शेषे । तबद्र खंदिदुरितिविद्या तथा देविष्:। पुं । नार्दाद्य ॥ देवारवस प्रतिपत्तव्येपिषा । न । देवर्थे । दे विमाने॥

देवयानी । स्ती । गुकाचार्यसप्त्याम् । ययातेर्न्च पस्त्रपत्न्याम् ॥

देवय:। ति । धार्मि के ॥ ले। कयात्रिके ॥ पुं। देवे ॥ देवान् याति । याप्रा पर्ये। सः कुः॥

🖁 देवयानि: । पुं । विद्याधरादिषु ॥ तेच इम । यथा । विद्याधरी ऽसरीयच देवसः

रचीगन्धर्वकिन्तराः। पिशाची गुद्धा ី नः सिद्धी भूतो ऽ मीदेवयानयः॥ दे वायानिः उत्पत्तिस्थानंयससः इवां गर्चार्थः॥

देवरः । पुं । देवरि । पतिश्वातरि ॥ दे वते। देवृद्वने । अर्श्तकिस्थमी च्चर चित् ॥ पच्चुः कनिष्ठश्चाति र तिस्वामी। ज्येष्ठस्त्रशुग्यवेतिस् मू चाद्यः॥ पतित्रशुर्ताच्येष्ठे पति-देवरतानुजे । इतरे पृतुपांचाल्या-खितयं चितयं सतम्॥

हेवरवः । पुं। पुष्पकादै।देवानांवि माने ह

देवराजः। पुं। १न्द्रे। सबन्वति ॥ देवा नाराजा। राजाइ:सखिम्बहर्॥

देवरातः। पुं। परीचिति । अभिमन्य सुते चपति खके॥

नो ये मन्त्रदर्शिखेन ऋषिखं प्रा-प्ता-सोदेवर्षयउचनो ॥ सप्तानादाव रतीर्घदेवे॥

देवनः। पुं। सुन्यन्तरे। व्यासिष्येधाः म्यर्षेची ष्ठभाति ॥ देवरे ॥ देवा-जीवे ॥ धार्मिके ॥ सुर्चा ॥ दीव्य ति। हितु०। यृषाः नखः ॥ देवान जीविकार्थेखःति बाइत्ते। खाबादा 💥 ने। आतीन् पेतिकः॥

कित्न कान् देवलकान् मांसविक्यि यास्त्रया। विपयोनचजीवन्तो वर्ज्याः स्य इंखनव्ययाः॥ देवनाषोपजीबी चनामादेवखकाभवेत्॥ स्वा०कः॥ देवलता। स्ती। नवमित्तकायाम्।

देवबाङ्गलिका। खी। वश्विकाल्याम्॥ देवलाकः। पुं। स्वर्गे॥ भूकीकाऽय-

अवर्जीकः स्वर्जिकोश्य सर्चनः। त पः सत्त्वच सप्तेतदेवले। काःप्रकी-

किता इतिमत्यपुरागम्॥

देववक्तम्।न। वज्ञौ ॥देवानांवक्तम्॥

देववर्षिः। पं। विश्वकर्मणि॥ देववल्लभः। पुं। पुन्नागे। गुर्नरदेशे सन्देशरा इतिप्रसिद्धे ॥ देवानांवल्ल-

अ: ॥

देववित्। चि। देवताकाण्डीये॥ सचे त्यं कल्पयति । असीन्द्रादयादेवास्त-त्तत्पबदातारा नेश्वर स्तयेति। ए तचकल्पनामानम्। असादादिप्रया त्रमपेस्य फलदाष्ट्रचे तेषां भृत्येभ्यो। विश्वेषाभावप्रसङ्गात् । स्वातन्त्र्येणे। पकारकचे तदाराधनवैयर्थात्। त द्भक्तानामपि विप्रतिपत्तिदर्भनात् तत् प्रसादस्थाकि चित्कर्त्वात्।। देवविद्या। स्त्री। निक्क्ती॥

हेविव

हेविव

हेविव

हेविव

हेविव

हेविव

हेविवार्थः । पुं । वर्सनार्थस्वेनप्रतिमाप देवहत्तः । पुं । सप्तपर्वे ॥ मन्दारादि हैं

हेविवारः । पुं । वर्सनार्थस्वेनप्रतिमाप देवहत्तः । पुं । सप्तपर्वे ॥ मन्दारादि हैं

हेविवारः । पुं । वर्सनार्थस्वेनप्रतिमाप देवहत्तः । पुं । सप्तपर्वे ॥ मन्दारादि हैं

हेविवारः । पुं । वर्सनार्थस्वेनप्रतिमाप देवहत्तः । पुं । सप्तपर्वे ॥ मन्दारादि हैं देववत:। पुं। भीषापितामहे ॥ भी-धोडि पितरिशनने। सते स्वस्तराज्या धिकार्सचेपि पितरं शनानं प्रतिना हं राज्यं विवाहं वाकरिष्यामि त्वंस न्यवर्ती वृण् इतिस न्यवती विवाहस मये प्रतिज्ञातचाचित्राङ्गदं सत्त्यव ती ज्येष्ठपुषसेव राज्येस्थापयामास-ताद्रश्रमस्यरूपस्य देवानां वतस्य प-रिपाचनाइ वज्रतनामा भवत् इति पुरागाप्रसिद्धेः ॥ देवानां इते ॥

> देवश्वारः। पुं। दमनके॥ देवश्रतः। पुं। ईश्वरे ॥ शास्त्रे ॥ ना-

देवश्रेगी। स्ती। मूर्वायाम्॥ देवसखः। पुं। पर्वतान्तरे ॥

देवसमा। स्त्री। सुधर्मायाम्॥ सहभा न्यस्याम्। सभाराजेतिनिपातनाद ङ्। देवानां सभा श्रास्थानगृहस्॥ देवसभ्य:। चि । क्रीडासंसहते । स-भिके॥

देवसर्षपः। पुं। एचवित्रोषे। अन्याचे। रक्तम्बके। स्ट्यादले॥ इ०रानि ॥ देवसहा । स्त्री । द्खीत्यले। षधी ॥ भिचास् चे॥

देवसात्। अ। देवाधीने ॥ देवदेये ॥

छ्ळळळ देवष्टू ॐ देवसायुज्यम्। न। देवभूये। देवन्त्वे॥ युनिता। युजिर्॰ । इगुपघेतिकः। दिशहदः । पुं। तीर्थविशेषे ॥ । बापसर्जनस्येतिसहस्यसः ॥ यदा। सयुक्। सयुज्ञ सयुजीवा भाव: । ब्रा॰ प्यान् । देवसा सायुज्यम् ॥ देवस्था। स्ती। मर्चे॥ इति हेमचन्द्रः ॥ देवेन स्षा ॥

स्य सुतायाम्। षष्ठग्राम् । स्कम्दस्य पत्न्याम् ॥ षष्ठांश्रद्धपा प्रकृतेस्तेन याम्॥

देवसेनापति:। पुं। स्कन्दे ॥ हुनं यच्चा खानां देवस्वं तिंददु विधाः ॥ प्रतिमाद्दिवतार्थम्त्स्ष्टधने ॥ देवस्व च हरे सुयः। वान्यां ददातिशु क्लोन समेती जायते स्त इतिमहा भारते पञ्चप्रेतीपाखानम्॥ देवहूः। पुं। सामकर्ये ॥ प्रिटहुर्द् चिमाः

क्या उत्तराद्वेबहुः स्रातः॥ हेमचूनिः। स्वी। स्वायाभ्वसनोः कन्या हेमाभीष्ठा। स्वी। तान्नू स्वास्॥ याम्॥ यथा। त्राकृतिः प्रथमाकन्या देवायतनम्। न। देवास्ये ॥ न देवा

द बाय

तिर्इविखातालोकपाविनी ॥ युजेनसङ । तेनसहिति बहुशीकः देवा । स्त्री । चारव्यामायधी ॥ अभन पर्यास् ॥

योजनंयुक्। सं० किए । सहयुका दिवागारिकः। वि । देवागारे नियुक्ते । श्रगारानाहुन् ॥

> देवाजीयः। चि । देवले । प्रतिमापरि चारके। प्जारीकास्मन् इति भाषा ॥ देवसानीवा ऽस्य ॥

देवसेना। स्त्री। साहकाविशेषे। इन्द्र देवाजीवी। चि। देवले ॥ देवेराजी वित्योजमय । सुयजाताविति-धिनि:

यष्ठी प्रकीर्त्तिता ॥ देवतानां सेना देवाटः । पुं । इरिइरचंदे ॥ देवानाम टनाचैवदेवाट इतिसंचितम्॥ देवातमा। पुं। अन्यत्वरचे ॥

देवस्यम्। न । यक्तशीलानां धने ॥ य देवानास्मियः । पुं। क्वांगे ॥ वि । मृर्से ॥ सूर्वाहि देवानां प्रीतिंजनयन्ति देवपशुक्तात्॥ षष्ट्या अनुक्॥ देशनां स्वम् । ब्रह्मस्वच गुराईवां देवापिः । षुं । असुरविषये ॥ देवाना मोति। श्राप्तृः। फनेग्नविरात्मम्परि श्चेतिचकारादिन् ॥ प्रतीपराजस्य-पुने ॥ ससुझे इसमी में कलापया मे

न्द्रवंशं पुनः सत्त्वयुगे भावविकाति ॥

यागीभूत्वा भारते। सकती लुप्तं च

विहिरियादेन हतिका। द्वतीयाचप्रस् यतनं गच्छेत् तदाचिदाऽप्रदृच्यिष

### देवी

म्। नपीडवेद्दा वस्त्राणि नदेवायत नेव्यवीतिकूर्भप्राणम्॥ देवायुधम् । न। प्रकथनुषि ॥ देवाना मखे॥ देशरातिः। पुं। दैच्ये ॥ देवार्थः । प्। वर्तुमानास्ये ऽ ईड्रेदे ॥ देवाईम् । न। सुपर्धे ॥ न्नि । देवधारये॥ देवार्छ। स्त्री। सहदेवी सतायाम् त देवाखयः । पुं । देवगृहे ॥ देवस्थासयः ॥ स्वर्गे ॥ देवानामाख्यः ॥ द्वेवाचा। स्त्री। रागियोविशेषे॥ देशवासः। पुं। अश्वखरचे ॥ देवायः।पं। इन्द्रसाये। उद्येः यवसि॥ देविका। खी। सरिदन्दरे ॥ दीयति । दिवु । खुन् ॥ ऋई योजन विस्ता रां प्रभायाजन सायताम। एताबह विकामाञ्चर्देवर्षिपरिषे वितासित-पाद्मे भूमिकाउम् ॥ धुस्तूरे ॥ देविकः। वि। धार्मिके॥ अनुकस्पिता देवा। पुं। देवरे॥ दीकात। दिवु । द्भेषदत्तः। घनिलचै।चेतीलच ॥ देवी । स्त्री । कृताभिषे कायाम् । सि ष्याम् ॥ न टेाह्याभिषिक्तराज्यत्त्वा म् ॥ एकायाम् ॥ मूर्वायाम् ॥ आद् त्त्वभक्तायाम्॥ चिक्किन्याम् ॥ वन्या कुर्ने टिकाम् ॥ शासिपस्थाम् ॥ स इत्रियाम् ॥ पाठायाम् ॥ नागर्म- देवेशी । स्ती । दुर्मासाम् ॥ क्तानाम् ॥ स्रोर्वारी ॥ प्रशितका- देवेहः । पुं । गुम्मुली ॥ महासेह्मयान

#### इवेष्ठः

म् ॥ अतस्राम् ॥ श्यामानामपचि-जाता ॥ दुर्गायाम्। पार्वस्याम्॥ देथाः पादोदकमाचात्यमुक्तं देवी-भागवते। सक्तत्कृत्वा महापूजां देवी पाद्जलंपिवन्। नजातुजननीगर्भे-गच्छेदिति विनिश्चयद्गति। दीव्यति यदा । देवयतिसर्वान् ॥प्रवृत्तिनिष्ट च्युपदे भेनयथाधिक। रंच्य व इ। रयति । दिव् । पचादै। देविषितिनिपात नान्डीए ॥ सामान्यतोदे वपत्त्र्या म् ॥ ब्राह्मगञ्जीनामापपदे ॥ देख ना चि स्विया मता: ॥ देखना श्रस्तियः सर्वा दाखनाः शुद्रयानयः ॥ देवीकाटः। पुं। वागाप्रे॥ देवीभक्तः। वि। शक्ति ॥ यथा। अप-राधं परंकृत्वा देवीभक्तम्य केाजनः । सुखं चभेत यद्विभवेत् दाताशि वःस्वयसितिभागवतम्॥ दिनेक्:। देवरी देवरः इच्छादिष व्वत् ॥ ट्रेबेज्यः। पुं। एइस्पती ॥ देवानाः मीज्यः ॥ द्वेत्राः । पुं । स्वीसदाश्चित्रे॥ द्वानाम न्द्रादीनाम्नीम्लेलियना ॥ विष्णी ॥

देशाखी

। चि। देववाञ्छिते ॥

देवेष्टा। स्ती। वनवीजपृरके॥ देवाद्यानम्। न। सुपर्वयां जीखाका ननेषु ॥ तानिच नन्दनं चैत्ररष्टं वै भाजकं सर्वतोभद्रमितिचलारि दे-वाद्यान।नि भवन्ति ॥ देवाद्यानानि वैक्षाजं मियनं सिधनावगम्। चै-चरवाकीत चिकाएड ग्रेष:॥

देश:। पुं। भूगोन्तभागविश्वेषे। जुरू पञ्चालादि विषये। जनपदे। नी ह-ति ॥ स्थानमाचे । सचिवधः । जा-क्रजाऽन्यः साधारयञ्चिति। एतना धोपि देविशि देशभेदाद्यनेकशः। कोटिश:सन्तिदे वेशि एते सुखाःप्र-कीर्तिताः ॥ एतन्यधेषट्पष्वाशन् मध्ये। एतेमध्यप्राचादिहे शारचार्यः ॥ दिमति। दिम०। पनाद्यम्॥ देशकः। वि। यास्तिर्॥ इतिहेमचन्द्रः॥ देशकारी । स्ती । रागिसीविशेषे ॥

देशाविक्तिन ॥ देश रूपम्। न। उचिते। समझसे॥ देशिनी। स्ती। तर्जन्याम्॥ दिमम्रितिसर्जने । घम् । देगोरूप देशी । ची । रागिणीविश्रेषे ॥

देशपरिच्छितः । वि। मूर्त्तिन सर्व

देशनं वा। प्रश्नंसायां रूपप्॥ ळूँ देशस्वी। स्वी। रागिसीविशेषे॥ ळूळळळ

देशान्तरम्। न। सुसे इच्ह्रये। संध्यरे 🕸 खास्वकृपदेशस्वदेशया रमार्याज ने ॥ देशान्तरपरिभाषायां वृह्वमन्: । बाचायचित्रं भदनो गिरिवी खबधा यकः। सहानदान्तरं यच तदे शान्तर मुच्यते ॥देशनामनद्भिदात्त्रिकटो पिभवेददि।तत्तुदेयानारं प्रोतंस्वय मेवन्वयस्वा॥ द्यगाचेगाया वाक्ता यवनश्यते ऽ वयेति रहस्पतिः देशानारं बदन्येके षष्टियाजन मा यतम । चत्वारिं ग्रददन्येके चित्र देकेतयेवचेति॥

देशिकः। पुं। मृजमन्त्र १ सीगुरी।। यथा। घरबं निंद मम जननी न पिता न सुतान सोद्रा नान्ये। परमं गरण मिद्रमेव चरणं मम मूर्द्ध देशिकन्यस्त मिन्द्याचार्यार्था ॥ चि । पश्चिके ॥ क्रिये ॥ देशितः । वि । उपदिष्टे ॥ देशी । पं। गानप्रकारे। कचिहे शवि भेषे गीयमाने ॥

म्सा दिश्यमानस्यो चितस्यक्ष देश्यम् । न। पूर्वपचे ॥वि।देशार्चे॥ म् ॥ यदा देशनम्। घञ्। प्रश्रसं दिष्णः। वि। दातरि ॥ दुईमे ॥ ददा ति। हुदाञ् । गादाम्यासिषाुच् ॥ देश: । पुं । न । काये । अरीरे॥

सचस्य खस्त्याकारण भेदान् विवि चे। भवति ॥ मांसास्क् पृथविग्राच देइधार्कम् । न । अस्त्रि ॥ प्रीतिमान् मृढो भविता नरकेपिसः देच्धृक् । पुं । वाया ॥ ॥ खाने ॥ दिहाते । दिह० । घन् ॥ देहनायः । पुं । प्राणे ॥ निजम् । यानिजं जरायुजमण्डज च । अयोगिनं स्वेदनाद्विदादिक म्। नार्किणां प्ररीरमप्ययानिज म्। जर्खीयंदे इ सयानिजं वक्राला केप्रसिद्धम्। तैजसं देसमयानिजं स्र र्यलोके प्रसिद्ध । वायोदें इमयोनि जंतदेव विशाचादीना मितिसिद्धा न्तम् न्नावली ॥

देइन:। मुं। देहे॥स्वार्थे संज्ञायांवा कन्।।

देसकाषः। पं। पचे। पङ्खा इति-। भाषा॥ इ०४०चं०॥

देचचयः । पुं। कायनाश्ची ॥ शागे॥ देइस्यचयः येनदा ॥

देहदः। पुं। पारदे॥

देहदुर्गन्थता। स्ती। प्रतिरदै।र्गन्थे॥ तनामकीष्यं यया । अर्जुनस्मत् प् च्याचि जम्बुपनयुतानिच । संबोधा यिच तल्लोपा दे चदुर्गन्थतां चरेदिति गाम्डे १८४ ऋधायः॥

्र गाचड १८८ ऋधायः॥ ॐ देहदयम्। न। स्यूबस्य त्यासचारे॥

दे हये। ईयम्॥ स्वायमकास्थिसंहता । देहेचेत्- देहिषः। पुं। पचे। पङ्खा इतिभाषा॥

न्यायमते पृथियादेहं यानिजमया देहमृत्। पुं। जीवे ॥ सनुष्योहं ब्राह्म षोइं गृइस्थोइमित्त्याद्यभिमानेनां वाधितेन देखंबर्साधिकारहेत्वर्णा यमादिरूपं कर्त्तृत्वभाक्तृत्वाचात्रयं स्यू जब्द च्या गरी रेन्द्रियसङ्घातं विभ-त्तिं अनाद्यविद्यात्रांसनावग्रात् व्यव हार्याग्यच्वेन कल्पित ससच्यमपि सत्त्वत्या स्वभिन्नसपिस्वाभिन्नत्या पश्यन् धार्यति पाष्यतिचेति दे-इमृत्। डुमृज् । किए तुक् ॥ वि वेक जानशून्ये अविद्यावति कर्नुत्वा भिमानिनि ॥ सिविविधः। रागादिदे। यप्रावल्यात् काम्यनिषिद्वादिययेष्ट-वर्मानुष्ठायी माचशास्त्रानधिकार्थै-कः १। अपरस्त् यः प्राकृतः सुकृतवशा त् किञ्चित्पची गरागादिदे। यः स-वीणिकमीणिच्यत्तमभन्नवन् निषि हानि काम्यानिचपरिच्याच्य निच्या नि नैमित्तिकानिचक्रभीशि फला-भिसन्धि खागेनसत्त्वगुड्यर्थमन्ति-ष्ठन् गायसत्र्यासी माच्यासाधिकाळ रीदितीयः २। ततानि चानैमित्ति

# देशातम

कक्रमानुष्ठानेनानः करणशुद्धासम् पजातविविद्धः श्रवणादिना वेदनं मेण्यसाधनं सम्पिपाद्यिषुः सर्वाणि कर्माणि विधितः परिच्यज्य ब्रह्मानि छं गुक्मपसपैतिविविद्धासन्त्रासि समाख्यस्नृतीयः ३॥

देख्याना। स्त्री। यमपुरीगमने। म रखे॥ भाजने॥ देख्य याना॥

देहला। स्ती। मदो ॥ इतिश्रब्दच-न्द्रिका॥

देइबि:। स्ती । देइल्याम्॥

दे च बिकाश्रमम्। न। अत्र'दे व्यधिष्ठि ते पिठविशेषे॥

देहली। खी। गृहावग्रहायाम्। दा रिपाखाम्। देहलं इतिभाषा॥ दे हनम्। दिह०। भावेघञ्। देहंला ति। ला॰। त्रातान्पेतिकः। गी।॰

ङीष्॥

दे इसाम्यम्। न। अङ्गसमन्ते ॥ अङ्गा नां समतां विद्यात् समे ब्रह्माणि खी यते। नाचे वैवसमानन्त स्वनुन्तं गु कारन्वत् ॥

देहसारः। पुं। मजानि॥

देशतीतः। पुं। घटादिवद्दे हर्ष्ट्रस्त्रेन

हेहविबच्चामात्मन ॥

देशत्मवादी। ति। चार्वाके ॥ तस्येदं सतम्। ग्रंदीरमेवात्मा प्रव्ववितग्र देशी

हात् स्वपृषं परिच्याच्यापि स्वस्वितिमें मदर्भनात् स्थूले। हं कृशोहिमच्यम् भवाचिति ॥ देहमाषं चैतन्यविशिष्ट मात्मेति प्राकृताः । इति भाष्यम् ॥ देहाध्यासः । पुं। मनुष्योहं कृष्णोहं गै। रेहिमच्यादिबुद्धौ ॥ देहे ऋध्यासः॥

दे हिका। स्त्री। कीटिविशेषे। उपादि के। उपजिह्निकायाम्॥

देशी। वि। देशवति। श्रीरिशा। दे हतादात्याधासापनेजीवे ॥ देशः सर्वे भृतभविष्यदर्शमाना जगन्मगड

खविने ऽ स्थमनीतितवा । एक स्यैवविभुक्तेन सर्वदेशयोगित्वाल्लिक देशेपाधिरात्मादेशीत्त्रस्य ते ॥ देश-भिकात्मदर्शिन ॥ सच प्रवासीव प रगेरे तत् पूजापरिभवादिभिर प्र

हृष्यनियोदन्नइङ्गार्ममकार्श्वस्य सिष्ठति । असोस्टिइतादालयाभि मानाद्देस्यनत्देशी सचदेशाधि

कर्यामेवात्मना ऽधिकर्यां मन्यमा ना ग्रहे भूमा वासनेवा हमासे इति

मन्यते नत्दे इमास इति॥ \*॥ न्या यमते अस्य गुणायया। वृद्धादिषट्

वांसङ्खादि पचवं भावनातया। धर्माधर्में। गुणाएते त्रात्मनः स्युच्चतु

दंश ॥ अयसिन्द्रिया चिष्ठाता पुण्यपा

पाश्रयः। ज्ञानसुखादिया गतामान

दे स्था

सपत्त्यचिषयः। परदेशदेगप्रवृ च्यादिना ऽनुमेयः। अइमिच्याका रप्रत्ययाश्रयः। मनामात्रसारीच रः। विभुः परममहत्त्ववान् । इति भाषापरिच्छेदः॥

दैच्यम्। न। दीचायाम्भवे माञ्ज्या दिकर्मीया॥

अपस्यम् दस्यर्थे ङीषन्तात् स्त्रीभ्यो

दैखः। पुं। श्रसुरे ॥ दितेरपच्यमि स्वर्षे दिस्यदिस्यादिस्यपस्युत्तर-पदाख्यः ॥

दैस्यग्रः। पुं। उपनिस। मुक्ते॥ दं च्यानां गुइ:॥

दे च्यदेवः। पुं। वक्षे ॥ बाया ॥ दें स्थिनिस्दनः। पुं। विष्णा। देखपुरे।धाः। पुं।

दै खपुरोहित:। पुं। दे खमाता। स्ती। हिता॥

दे च्यमेदजः। पुं। गुम्मुली ॥ इ०रामि०॥ दैस्यमेदना। स्ती। भूमा॥

दै खयुगम्। न। श्रसुरायांयुगे ॥तद् देवपरिमाणेन दादश सहस्रवर्धाण । मनुष्यमानेन चतुर्युगसङ्खम्॥

रतिशब्दार्धकत्यतदः॥

हातशब्दाधकत्यतदः॥ हरेन्द्या। स्ती। मुरायाम्॥ चण्डेषिधै।

देवम्

॥ मर्ब ॥ दें खभार्यायाम् ॥ दिते ( यम्। गयनाष्ट्राप्॥

दे स्थारि:। पुं। देवमाने ॥ विष्णा ॥ देखानामरि:॥

दे स्थाहीरातः। पुं। सानवानां वर्षे॥ द्रतिशब्दार्थकल्पतक्:॥

दैनन्दिनस। चि। दिनेदिने भवे॥ दैतेयः। पुं। असुरे। दैस्ये॥ दिस्या दैनिकी। स्त्री। दिनभृता। एकदिन कर्मम् स्थे । इतिशब्दमाना ॥

दैन्यम्। न। दीनस्त्रे ॥ कार्पग्ये ॥ दैर्घम्। न। श्रायामे। दीर्घले॥ दी

र्घस्य भावः। ष्यञ्॥ दैवस्। न। भागधेवे। भाग्वे। फला भिम्खे कर्मणा। पूर्वजन्माजितसद सत्क में विपाके ॥ प्राग्जन्मनि कृतं कर्मग्रुभंवा यदिवा ऽ मुअम्। दैवश ब्देन निर्दिष्ट मिच्चनमानितद्धै:॥ देवं पुन्धकार्थ्य देवेशसहशावुकी। । उपायस्त्रविधातको दैवात् फलति सर्वया॥ अत्रोक्तं ब्रह्मवैदर्से गर्धेश खर्ड । देवाधी ' जगत् सर्वजनाक मा गुभागुभम्। संयोगाश्च वियो गाप्च नचरेवात् परंवलम्॥ कृष्णा यत्त्रचतर् देवं सदवात् परतस्ततः । भजनित सततं सन्तः परमातानमी श्वरम् ॥ दैवं वर्द्धितुं शक्तः चयं कर् त्तुं खबीबया। नदैववद् साङ्गता-

देवचः

याजिनाभीच निर्मुण इति ॥ अख गतिर्विलचणोता यया। तृषं चजाय तेननं वज्र चैव त्यायते। वलवान् वलहीनः खाइ वलागितरी हमीति॥ देवतीर्थे । दचहस्ताङ्गुसीनाम ग्रे॥ देवता जाने ॥ देवत्राहे ॥ अनुग्रा इ ब देवताजा ने । उपास्ते ॥ उत्पात विचाने ॥ देवादागतम् । ततत्राग तद्त्वण्॥ देवानामिदम्। तस्यद मि खण्॥ देवादेवताखशा साख देवने स्वाया । देवाराजजावित्यञ्जा ॥ पुं। विवाहविशेषे ॥ यथा। यत्रेत् वित ते सध्यग्रचिजे कर्मकुर्वते। अ बङ्गच्य प्रतादानं देवं धर्मं प्रचच ते ॥ यत्ते चोतिष्टीमादै।। देवस्यूद वायम्। नत्दे बदेवतात्त्वं विवाहस्य सक्सवति ॥ वुद्रभेदे ॥ दैवसर्गे । वि विधमृतादिसर्गे ॥ चि। होमादे।दे वनमंशि ॥ प्रभीती पित्री यस्य दे ह स्तरा ऽशु चि भवत्। नापिदेवं न वारित्यं यावत् पूर्वी न वत्सरः ॥ दि विभवे॥

दैवनी। स्त्री। देवक्यास्॥ दैवनीनन्दनः। पुं। देवनीनन्दने॥ दैवनेविदा। स्त्री। देवन्नायास्॥ पि । दैवपश्डिते॥

दैवनः। पुं। गणके। ज्योतिविद्धि। पू

देवप्र

वैजन्मार्जितसद्सत्कर्भविपाक से ॥ ॐ
देवंजानाति। ज्ञाः । श्रातानुपेति
कः ॥ लाचाले। हादिव्यापारी रसा
दिविक्रयी च यः । सयाति नागवेष्ट
च्च नागे विष्टित एवच ॥ वसेत्स्वले।
समानाब्दं तथेवनागदं शितः । तती
भवेत्नगणका वैद्य श्चसप्तजन्मस् ॥
गोपश्चर्मकारस्य रङ्गकारस्ततः गुचिरितिब्रह्मवैवर्ने प्रकृतिख्युडम् ॥
देवज्ञा । खी । विप्रश्निकायाम् । अच
णादिना जनानां गुभागुभं जानन्याम् ॥ देवंगुभागुभंजानाति ।
ज्ञाः । कः । टाप् ॥ देवज्ञभयीयाम्॥

दैवतः । पुं । न । सुरे ॥ प्रतिमायाम् देवशब्दात्स्वाः तज् । ततःस्वाः प्रः अण् ॥ न । देवतानांसमूहे ॥ वि । देवतासम्बन्धिन ॥

दैवतन्त्रः । वि । ईम्बराधीने ॥ दैवंत न्त्रंप्रधानंबस्यः॥

दैवदीप:। पुं। लेखने ॥ दैवपर:। चि। दैवसारे। यङ्गविष्ये। कर्मठोक इतिभाषा॥ दैवंपर्खेष्ठं-

यस्य ॥ दैवप्रयः । पुं । उपस्रुता । साकाशवा ग्याम् ॥ दिविभवादैवः । सचासी « मयस्य ॥ नक्तंनिर्णस्य यत्ति व्हि स्हर् **XXXX** 

हैवागा

भागुभकरं वचः। श्रयतेति दिद्धीं-रादेशम्य स्पश्रतिस्॥

दैवयत्तः। पुं। दर्भपूर्णमासज्योतिष्ठो मादिक्षिये कर्मयागिभिरनुष्ठेये गी। गाय जे ॥ इष्टाखेश्रीतकर्मगा ॥ अ-की हासे॥

दैवयुगम्। न । देवानांयुगे ॥ तच्चदे वमानेन दादशसहस्ववर्षम्॥ सन्-ष्यपरिसाग्रेन चतुर्युगमानम्॥ दैव खकः। पुं। भूतसेवके। भाते॥ इ तिहारावली ॥ त्रि । देवलसम्ब-

न्धिन ॥ दैवलेखकः। पुं। से हूर्त्ते। गवाके॥ दैवविनतः। चि। इतमाग्ये॥

दैववाणी। स्त्री। चित्तोत्ती। दैवप्र न्त्रे ॥ गीर्वाणवाण्याम् । संस्कृतवा-क्ये ॥ संस्कृतंनाम देवी वागन्वाखा तामइधिभिरितिद्वडी॥

दैववित्तम्। न। देवताज्ञाने ॥ दैवसर्गाः । पुं । चिधाभूतादिसर्गेष्वेक-स्मिन्॥ सचत्राह्मादिभेदादष्टविक त्यिधासर्गेद्रष्टयः॥

दैवसिकम्। चि। दिवसभवे॥ दैवाकरिः। पुं। श्रनै। ॥ यमे ॥ स्त्री। यमुनायाम् ॥

दैवामारिकः। चि। देवागारेनियुक्ते॥ तचित्रक्तद्रतिठक्। अगारान्तादृनि दैष्टिकः। चि। भाग्याधीनजाते ॥ का

देष्टिकः

तु स्वा॰ झग्।।।

दैवात्। म्र। इठादि स्वर्धे॥ दैवाहोरातः। पुं। देवानामेकस्मिन् दिने। मानवानां संवत्सरे॥ उत्तरा यखं इदिवानांदिनंभवति द् चियाय नंराचि: ॥ दैवश्चासाव होराद्रश्च ॥ दैविकम्। न। दैवस्राहु ॥ देवानुह्-प्य यक्ताहुं तत्त् दैविक मचते। इ विष्येस विशिष्टेन सप्तन्यादिषु यत्न त: ॥ वि । दैवादागते । विधिन्नेता ॥ यनुसन्यगुपकानां कार्यमेति विप वैयम् । पुमांस्तवानुपाबभ्या देवा-नार्तपाइषः ॥ देवसम्बन्धिनि ॥ दैवी। स्त्री। सान्त्रिक्यांप्रकृती॥ देव-सम्बन्धिन्याम् ॥ चिकित्साविशेषे॥ श्रासुरी मानुषी देवीचिकित्साचि विधासतेति वैद्योक्तेः॥

दैवादासिः। पुं। दिवादासात्मजे। प्र तईने ॥ दिवादासस्यापच्यम् । अ-तर्ज् ॥

दैखम्। न। दैवे। भाग्ये ॥ देवाना-मिद्मिति प्राग्दीयतीयेष्वर्षेष् दे बाबजजाविति यज्॥

दैशिकः। दि। देशसम्बन्धिन ॥ स-म्बन्धविशेषे ॥ देशनिष्ठिवश्चेषणता

होरः

लेन जाते ॥ दैवप्रमाणके । दैवप रे ॥ दिष्टंभागघेय मितिमति र्यस् । अस्तिनास्तिदिष्टंमतिरिति ठक्। नालम्बते दैष्टिकतां न निषीद्ति मार्ष ॥ दैहिकः। चि। देहसम्बन्धिःनि॥ दाःशिखरम्। न। खन्धे॥ देाःसइस्वभृत्। पुं। कार्त्तवीर्यार्जुने ॥ वाणासुरे॥ देग्या। पुं। ऋषीपजीविकवै। । गा-याले ॥ वत्से ॥ वि। दे । इनकर्त्तरि ॥ देगिष्ठी। स्ती। मवि॥ दाधः । पुं । गावत्से ॥ देशकः। पुं । देशक वृत्ते ॥ देशिक हत्तम्। न। तिष्टुप्छन्दः प्रसेदे॥ देश जनम्। न। मान्दोखने। कम्पने॥ यथा। भवितयं यदिकर्णसमेतं पन्न गराजसुभाषितसेतत्। पण्डितस-प्डलिकाहृतचित्तं भामिनिभावय-देशिकवृत्तम्॥ यया। पुत्तकद्म्यल सदनमाला निईखदिन्द्रमणीच्च जाल: । एषउपैतिघनाघनकाल:पा न्यवधूजनइ शितका खः॥

देाधूयमानः । चि । पुनःपुनर्तिशयेन वाकम्पविशिष्टे ॥ प्रजयेपिदेाधूय-मानाःपरमास्यव स्तिष्ठनीतिशिरो-

मियाः॥

देखाय

यांरज्जी ॥ दे। रकः । पुं। वीगातन्तुवस्थनरच्जी ॥ देग्गंडु: । पुं। कुश्चित इस्ते। वाह्न-कुराहे॥

देग्रेइ:। दि । अचामे । वस्तता मुज खग्रहर्षे ॥ भुनस्य व्यथायाम् दे। इंग्डः। पुं। वाहु रूपदण्डे ॥ देक्षिथम्। न। वाहुमधभागे । वा जू॰ द्रतिभाषा ॥

दे । स्थान । न । कचे । भुजकाररे । काख॰ इति भाषा॥

देा चः । पुं। देा चने ॥ स्रीकृषास्थात् सवविश्रेषे। भूबा इतिभाषा॥दुःब उत्चेपे। भावे घष्।।

देखा। स्ती। नीन्याम्॥ प्रेङ्घायाम्। डोखी इतिभाषा ॥ उद्यानादिष्-कीडार्थे काष्ठादिरचिते हिन्दोले। हिडोला इतिभाषा ॥ यन्त्रविश्रेषे । स्वेदने ॥ देशकति देशलयति दे।-ल्यते वा। दुखा। अच् घध्वा॥ दे। बायमानः । वि । दे। बनविशिष्टे ॥ यथा। दे। लायमानं गाविन्हं सञ्चर्धं मधुस्दनम्। रथस्यं वामनं दृष्टा पुनर्जना न विद्यते र स्थुलाखाख-

🎇 दे रः । पुं। डेर इति भाषाप्रसिद्धा देखायुद्धम्। नः अनियतज्ञयपराज्ञये ॥ 🖁

एडः ॥

हापः हां हिंदी जिका। स्त्री। हिन्दी जायाझ्। हिं वान ॥

देखिकाचन्नम्। न। देखारोइसम् हूर्तीषयागिनस्वनिवारार्थेचके ॥ यथा। दोखारोहि ऽक्भात् पञ्चणर पचेषुसप्तभै:। नैक्जांमरणं कार्थं वाधः साखं क्रमाच्छित्रोः॥

दोखित:। चि। भ्रान्दोखिते। कम्पिते॥ दोनी। चि। दीननवति॥ दोनोदी

खनमखासास्या। इति:॥ देखी। स्वी। देखायाम् । डोबी इ ति आषा ॥

दे। ले। त्सवः । पुं । चैत्रशुक्त द्वतीयायां कर्त्तवलेगेको उत्सवविश्वेषे॥ अ स्यविधिस्तुदेवीपुरागादै। द्रष्टवाः॥ हो: । पुं । भुजे । प्रवेष्टे ॥ हाम्पत्त्वने न। इमः। इमेर्डिसिः। इत्वस्थासि दुत्वात् रत्वितसंगीतिस्दुौ ॥

दीषः । षुं। दूषस्य ॥ स्के हिदोषी गु यसिवपाते निमज्जतीन्होः किरयो जिवाङ्कः ॥ पापे ॥ आचमनं विना भचणेदे। षाभावा यथा। मध्पर्केच सामेच ताम्बृषम्यच भच्यो । फल मूलेचेचुद्राजेन देश प्राइवै मन्:॥ अदातावंशदे। वेश कर्मदे। पाइरिह ता। उन्मादामा हदोषे या पिहदोषे

**XXXX** 

देशि:

या मूर्खता ॥ बातपित्तक फेंचु ॥ वा युः पित्रं कफश्चेति चयोदोषाः स-मासतः। विकृताविकृताई इंझन्ति ते वर्डयन्तिच ॥ तेथापिनापि हुनाभ्यो रधामधोर्ध्वसंत्रयाः॥ धातवश्चम-लाश्चापिद्ध्यन्येभिर्यतस्ततः। वात पिचकफाएते चया द्वाषा इतिस्ताताः ॥ ऋतुभेदेन विहार।दिनाचैषां च य प्रकापश्चमना नियया। ग्रीक्रोसच्ची यतेवायुः प्राष्ट्काले प्रकृष्यति। प्रा येगोपश्रमंयाति स्वयमेवसमीरणः ॥ यरत्कालेव सन्तेच पित्तं प्राष्ट्र ती कफः। चयके।पश्रमान् दोषा वि हाराहारसेवनै:॥ समानैधीन्यका लेपि विपरीतैर्विपर्यय इति ॥ वात पित्रक्षेपाम लम्बादिपरिपूर्यन्वेन का यज्गु पितत्त्वे ॥ काव्यगु खेतर् सा न् ॥ सचरसाद्यपकर्षकः । यथा । स खार्यं इतिई हो। रस्यमु खस्तदात्र यादाचः ॥ देशं खचयति ॥ प्रवर्त्त ना लच्चादोषाः॥ १८॥ दोषाद तित्रहुवचनं रागदेषमा हात्मक जच्य चयत्रापनाय। प्रवर्त्तनाप्रवित्तजन कत्वम् तदेव च च ये व व म । यद्य पी दं शरीराहष्टेश्वरेच्हादावतिकासं त-थापि लेकिकप्रस्य चस्विषयकत्वस्र तीतिविश्वेषणीयम्। ये।गादिगाच

हे। षात

र्वमावार्याय प्रामायक्वेसतीति दिष्वाति बकः। पुं। प्रदीपे॥ विश्वेषयन्ति ॥ दुष्यति अनेनवा । दु घवैकृत्य। अच् अकर्तरचकारक द्रस्थेनक (खेवा घर्ज् ॥

देषग्राही। वि। पुराभागिनि। ख-ले ॥ विस्त्य सूर्पवदेषान् गुगान् गृज्जि साधवः। देषग्राची गुग-च्यागी चाबनी बिह दुर्जनः॥ देा-षंग्रह्णाति। ग्रहः। णिनिः॥

देशवत्तः। ति। विपश्चिति। पण्डिते॥ चिकित्सके ॥ दे। षिश्वयकत्तानयु त्ते ॥ दे। घंजानाति । चा । यात इतिकः॥

दे। षत्रयम्। न। वातिपत्तकामेषु॥ दे। षवान्। वि। दुष्टे॥ दे। वा। श्र। राचा ॥ राचिमुखे ॥ दुव्य च्यत्र। दुषः। वाहुखकात् भाष-

देखा। स्ती। रावे। ॥ भुजे॥ दान्य-च्यनेन। इसः। इमेर्डे।सि:। भा गुरिसतेनटाप्॥

देशवाकरः। पुं। चन्द्रे॥ चि। देशवाबा-साकरे॥

दावाको थी। स्ती। वनवर्वरिकायाम् ॥ इतिराजनिर्घ एः ॥

🕸 देग्षातनः। वि। राचिभवे ॥ सायवि र्मितिचाः॥

**XXXX** 

देश्हदः

हाषास्यः। पुं। प्रदीपे॥ देशिकः। पुं। रोगे॥ दे। घी । वि । अपराधिन। दे । घयुक्ते ॥ दे । व । पुराभागिन । ख ले ॥ दोष एवैकस्थिन् नत्गुर्वे ह क् जान मस्य॥

दे । सुं। की डायाम् ॥ की डके ॥ सेवायाम्॥ सेवके॥ वि। देा: खिते॥ दे।इ: । पुं । दे।इनपाचे ॥ दुग्धे ॥ दु द्यते ॥ दुइप्रपूर्णे । कर्मणिघञ् ॥ दे। इजम्। न। दुग्धे॥

दे। इंडिका। स्वी। सामा हुने पन्नारि काप्रभेदे॥ माचाचयाद्यकंयदि पू वें खघुकपरिविरामि । पठपुनरे-कादशं दे। इडिकादिगुषीन ॥ प्राकृ तेष्रचारः। यथा। राईदे।इडिपठन सुनि चाँसिञ्जाकाञ्चगोशास। एन्दा वनघनकुष चिष्याक्रमस्तास ॥ चस्रार्थः । ह्रेमातः दे। इंडिकापा ठंश्रुत्त्वाकृष्णोगापाने। इसित्ता कम पिरसाखं चिलतः कुच गृन्दावनघन कुछे एन्दावनस्य निविडनिकुछे। मार्रतिकचित्पाठ सानातेन राधि काया दे । इंडिकापाठं श्रुत्वा ॥ गुक्ख घुष्यच्ययेनशङ्घविधासवति ॥

देश्हदः। पुं । न । गर्भे ॥ गर्भियद्याच 🎇

# देश्बद

भिकासे। काकसायाम्॥ गर्भिष्या स्त चिद्रकायां विश्वेषे प्रयुक्तते। दे । दे । दे य सप्यक्तितस्ये किता यक्तिक्षकम्। श्रद्धाविधाते गर्भस्य विकृतिस्युतिरेवच ॥ चिक्ने। गर्भक चर्षे॥ न। स्पृहायाम्॥ दे । हमाक षे ददाति। दुदाञ्। स्वातानुपे-तिकः॥

देश्हद्बचखम्।न।वयः सन्धौ॥गर्भ॥ दे। इदवती । स्त्री । सनादिइव्यविश्रेषा भिनाषवत्थां गर्भवत्थाम्। श्रद्वात्वा म् ॥ श्रवानगिभग्याः कर्त्तव्याकर्त्तव मुत्तं मत्स पुराखे। दिच्यां गर्भम बाधत्त कच्यपः प्राह्तांपुनः । त्वया वतोविधातच्योद्यास्यन् गर्भे वरान ने ॥ संवत्सरभतंत्वेक मध्यिनेव-तपावने। सन्यायां नैत्र भाक्तवां ग भिग्या वरवर्षिनि ॥ नस्थातवां नग नावां रचमूलेषु सर्वदा। नापस्तरे ष्पविश्वेन् मुषले। खूख बादिषु ॥ ज बच नावगाहेत ग्रून्यागारच वर्ज येत्। वस्मीकेषु न तिष्टेतनचादि यमना भवेत् ॥ विचिखेन नखैर्भू मिं नाङ्गारेश नमसाना। नमयाखुः

दोइनी

माविशत्। वर्जयत् कल इं लोके गा चभक्तवर्ज्ञयेत्॥नमुत्तकेशा ति ष्ठेत नामुचि: स्वात् बदाचन। न म योतोत्तरिश्रानचापरिश्रराः कवि त् ॥ नवस्त्रहीना ने।दिस्ना नचाईच रणा सती। नामाङ्गल्यां वदेद्वाचं नचहास्याधिका भवेत् ॥ कुर्याच गु क्युश्रूषांनित्यं सङ्गलतत्यरा। सर्वे। षधीभि: काष्णेन वारिका स्नान मा चरेत्॥ कृतरचा सुभूषाच वास्त पूजनतत्परा। तिष्ठेत् प्रसन्नवद्ना भर्तः प्रियक्तिरता॥ दानशीला ह तीयायां पार्वस्था नक्त माचरेत्। इतिहत्ता अवे जारी विशेषेणत् ग भिंगी ॥ यस्तु तस्या भवेत् पुतः श-तायुर्वेद्धिसंयुत्:। अन्यथा गर्भपतन मनामोति नसंगयः ॥ तसात् त्व-यनयारच्यागर्भे ऽस्मिन् यतमाच रेति॥दे। इदोगिर्भग्यभिनाचे। ऽस्य स्वाः। मत्प्। ङीप्॥

दे। इदान्वता । स्ती । दे। इदवस्थाम्॥ दे। इदिनी । स्ती । दे। इदवस्थाम्॥ ता स्व दिइदयां नारी माहुदें। इदिनीं वुधाः ॥ दे। इदे। स्थाः । सतद्दनिः । सीप्॥

सदातिष्ठेह् व्यायामच विविजयत् हाइनम्। न।स्तनाद्दुग्धनिस्मार्खे॥ 💥 ॥ नतुषाङ्गारभस्मास्थिकपालेषु स- दाइनी।स्वी।दाइनपाचे।पार्याम्॥

है।ग्यंस

🎇 हे। इतः। मुं। दे। इदे ॥ इति प्रव्हार्थ-

कल्पतकः ॥

दे। इत्वनती । स्ती । दे। इदवस्याम्॥ दोस्वी। स्वी। अशोत्रव्ये॥ देशा। स्ती। सांचारत विशेषे॥ षट् कलत्री। विकलमिप विषमपदे वि निधेहि। समपादान्ते चैककल मि ति दोहामवधेहि ॥ यथा । चर्या सरे। इस मस्तु हृद्धि सद्यने तवना म। चनुषिहर्ष यावद्मु रमय म ना समरामेति॥

देशकापनयः। पुं । दृग्धे ॥ दोष्ठीयान्। ति। ऋतिशयदोहके॥ देशिम् । दि। देश्चनीये। द्राधे॥ दें।:साधिकः। पुं। दारपाले ॥ दे । कुं । दुकू ला रते ये ॥ ॥ दु कू लेन परिष्टतार्थः। परिष्टते। एथ द्रस्यग् ॥

दै। त्यम्। न। दूतभावे॥ दूतकर्मशा ॥ दूतस्यभावः कर्मवा । ब्राण्यञ्॥ देश लबम्। न। दुरात्मना भावे॥ दु रात्ननः नर्भशाः दुर्निन्दित श्रातमा यतः धृतिः बुद्धिः स्वभावः प्ररीरंवा यस सदुरातना । तसा भावः वर्भवा

। ब्रा॰ खञ्जा

देशिहंद

खंदम्॥ दौर्ज्ञन्यम्। न। दुर्जनन्ते। अनार्यता याम्॥

दौर्यस्। न।द्रवेखाचे॥भावे ष्यभ्॥ दौर्यागिनेय:। पुं। दुर्भगापुचे ॥दूर्भ गाया अपच्यम्। कल्यां टक् इन ङादेशस्। हद्गगेस्यभयपद्रहिः ॥ स्त्रियांङीपि दीर्भागनेयी ॥

दीर्भाग्यम्। न। दुर्भगच्चे ॥ दुर्भगस्य द्भंगायात्रा भावः। प्यञ् । हृद्भग तिन्धानो पूर्वपदस्यचे त्युमयपद्वु-दिः ॥ भुका पितृगृहेनारी भुङ् क्ते स्वामग्रहे यदि। दौभाग्यंजाय ते तस्याः प्रपन्तिक् बदेवता इतिच्यो तिसत्त्वम् ॥

दौर्यानसम्। न।दृःखनिश्मनचित्ता वसादे । रक्काविघातादिवलवहः खान्भवजनिते चित्तस्य तामसंपरि गामविश्वेषे । चीभापरपर्याये स्त व्योभावे ॥ सतुद्देषाख्यविपर्ययहेतु त्वात् कषायत्वाच स्थवन् समाधे विरोधी च्युचते ॥ दुर्म तसा मावः। ष्यञ् ॥वाद्याध्यन्तरैः कार्षेर्मनसे। दै।स्थ्ये॥

दै।वीससम्। न। उपपुराणान्तरे ॥ ॐ दें। ग्रंम्। ना दुर्ग वृत्तिधर्भ। दुर्गसम्ब दार्वीणम्। न। मृष्टपर्भे॥ दूर्वारसे॥ ॐ स्थिनि॥ दुर्गसभाव:। घ्यञ्॥ दुर्ग दाईदम्। ना दक्कायासः। खाखसा विश्वि ॥ दुर्गस्यभावः। स्थन् ॥ दुर्ग देशहंदम्। ना दक्कायाम् । जाजसा

बाम । दे इदे ॥ दुर्जनस्वे॥ दुईदः वावासमे । स्वी । दि । भूदिबाः। स्वर्ग 🕸 कर्मभावावा। यु० श्रत्।

दे तियः। पुं। कच्छ पे॥ दुस्या अपत्य

म्। इतशानिक इति छक्॥ बारेमियुक्तः। तचनियुक्त इतिटक्॥ ङीप्॥

दीक्तियः। चि। दुक्तानीने । दुक्तान स्वापत्यम् । दुष्तुबाद् हन् ॥ दीष्ठवम्। न । दुष्ठभावे ॥ उद्वास् ॥

दीचितिः। पुं। भरतन्त्रेगे। दुष्यनसा पंचिम्। अतर्इञ्॥

दी हिनः। पुं। क्तुपे। दु हितः स्ते॥ वुं चित्रपच्यम्। अर्वधानन्तर्थे वि स्तिलाः ॥ कपिलायाष्ट्रतन्त्रेव दीहि द्युगणः । पु । अन्रांसे ॥ चिमितिचाच्यते॥ इतिमार्कि ग्रेडेयपुः॥ चुंत्। पुं। किर्णे ॥ चुंत०। किप्॥ स्ति कश्वन। तथाई मातापितरी सक्तीतखदेइतः इति दायभागः॥ दै: इिचोपि हामुचेन सन्तार्यात पांचवदितिसम्: ॥

व। अ। हिंसायाम् ॥ प्रातिलाम्ये॥ बुतितम् । ति । दीमिविष्टि । बी-क्र पाइपृर्शे ॥

चूतित

पृथियोः ॥ शैष्य समाच। दिवा द्यावा॥

द्यावाषृष्टिवीयम् । न । द्यावाषृष्टिको दै। प्राद्धाः स्था । वेनधरे ॥ इविरादे ॥ दावापृष्ठियो देवते अस्य। द्यावापृथिवी त्यादिनाद्यः॥ हीवारिकी। स्त्री । प्रतीकार्याम् ॥ चावापृथियम् । न । चावापृथियोक्ते विरादा ॥ यावाष्ट्रीययो देवते अ-स्य। यावाषृथिशी स्यान चायत्॥ दावापृथियो। स्ती। दिः। स्वर्गपृथियोः ॥ चायपृथिवीच। दिवसय वृथिवा सिविचाहिवादावा॥

> बावामूमी। स्त्री । दिः। बावावृधियोः॥ चै। श्चभू मिस्र । दिवासाविति देवता दन्द्वे द्यावादेशः॥

दादिग्योज् ॥ न। चीलि श्राहे पवि दुः। पुं। असा ॥ न। अक्रि॥ गगने॥ वाशि दौ हिवं कृत्प सिलाः। दौ स्वी ॥ अञ्चत्यव्यातिपदिकायम्॥ हिन खंद्रमि खाहु रपच्य द्रहित् युगः। पुं । पचिषा । इतिराजनिधेष्टः॥

पाँउदै। स्विया सिके विशेषों ना युति: । स्वी। रश्मी ॥ शोभायाम् ॥ प्रकाशे ॥ प्रभावाम् ॥ सुतिरङ्गाता कान्तिरिच्याचार्याः ॥ चातते । नवा बुतदी हो। इगुषधादितीन्॥ खुतिकरः। पुं। धुवे ॥ चि। श्रीभाकरे॥

तिते ॥

बुसत्। पुं। देवे ॥ दिविसीदिति । स | चृतपूर्णिमा । स्त्री । के। जागरपूर्णिमा- 💥

बुसत् 💥 वृतिमान् । चि । प्रशस्तकान्तिमति ॥ ब्ती। स्ती। श्रीभायाम्॥ कृदिका राहितिङीष्॥ बुनम्। न। जमात्सप्तमरा शौ॥ खुनिशम् । न । अहाराचे ॥ अवति बूतः । पुं। न । अचा दिकी डायाम्। किं बुनिशं बुनिवासिनाम्॥ द्युनिवासी। पुं। देवे॥ बुपतिः। पुं। भानाः। इसे॥ बुध्वाबायतनम्। न। दिनाभुवश्वात्र ये ब्रह्मिण ॥ बुमिणः। पुं। इसे । सूर्ये ॥ दिने! मिशिरिव ॥ अर्के तृचे ॥ मारिते-ताम्रे ॥ बुमधी। स्त्री। स्ट्रधेयाषायाम्। विश्व कर्मणः पुत्याम् ॥ बुम्म। न। विन्ते। धने ॥ वले ॥ दि बंमनति। वात्रम्यासे। आतानुपे तिकः॥ बुवा। पुं। मिने। स्टों ॥ बौति। बु-अभिगमने। कनिन् युवृषितिचिरा जी खादिना कनिन्॥ बुरन्दः। पुं। अइगेर्षे॥ बुषत्। पुं। देवे ॥ दिविसीदति वर्त्त ते। षर्ल्टश सन्स् दिषेति किए। तत्प्रचे कृतिवहुलमितिङेर्जुक् । सुषामादित्वात्षत्वम् ॥

चूनपू त्स् दिषेति किए। पूर्वपदादिति 🛱 षचनुन भवति । इ दसी स्यनु वृत्तेः । तथाचमाघः । मनस्ये न बुसदां न्यधीयतेति॥ कैतवे। अप्राधिकर्यकखेलायाम् ॥ अप्राणिभिर्यत् क्रियते तज्ञोकेचू त मुचते। जूबा रति भाषा॥ बृत मे तत् पुराकल्पे दृष्टं वैरकरं मच त्। तस्यार् चृतं न से देत इास्यार्थ मपिनु दिमान्॥ ॥ परवष्तनस्य कर् यां सम्बन्धिन्तमचहेवनादिबच्यां सर्वस्वापचर्याकरं भगवतो विभूतिः ॥ देवनम् । दिवु । भावे ताः॥ बूतकरः। वि। ज्ञारीद्रतिभाषाप्रसि हु। बृतकर्त्तर । दुरोदरेधूर्त्ते। कितवे॥ खूतकारः । दि । चृतकार्यितरि । स-भिके ॥ चूतंकारयति । दुकृष् । कमस्यम् ॥ द्यूतकारकः। चि। द्यूतकारे॥ स्वार्धेकः ॥ कारयति । कृश खुल् । द्यृतस्य-कारका वा॥ ्यूतकृत्। ति। अच्चधूर्ते। यूतकरे॥ ा यूतंकरोति । डुकुञ् । किए। तुक्।।

# खूनम्

याम् ॥

चृतपार्धमी। स्त्री। काजागरतिचा॥ द्रतिभृदिप्रयोगः ॥

चूतपतिपत्। स्ती। कार्त्ति मशुक्तप्रति पदि। कामुद्याम्। तुष्यार्थं कान्ति के तस्य गुक्ता या प्रतिपत्तिथि:। विशो इंता मही तव कामदी सा स्मृताव्धे: ॥ कुश्रव्देन मही चेबा मदा इर्षे चवैद्विज । धातुन्ते :सर्वश्र ब्द्जे:साचवैकाम्दीस्मृता ॥ इति प॰ पु॰ ॥ अत्र वले दे च्या ख पूजादि कं कार्यम्। इच्युक्तं वामनप्राणे॥ यहरस पुरावृतं ससर्ज सुमने। इर म्। कार्त्तिके शुक्त पचेतु प्रथमे ऽ इ निभूपते॥ जितश्च ग्रङ्गर साच जयं लेभेच पार्वती। अतोधी कक्करोदः खी गारी निच्यं सुखोषिता ॥ तसाद्यूतं प्रकत्तेयं प्रभाते तत्रमा नवै:। तिसान् चूते जये।यस्यतस्य-संवत्सरः शुभः ॥ पराजयाविकद्वय खअनाश्वतरा भवेत्। इति॥

चृतस्वनार्गे॥ बतरक्तः। चि। सभिके॥

इहिसा कार्यारिषुमन्दिरम् ॥ वि। चीले ॥ 💥 श्रदेवीत्। दिशु०। त्तः। दिवावि जिगीषायामितितस्वनः। यस्वविभा षेतिनेट्। च्छोरि च्यूठ्॥

योः। स्त्री। दिद्शास्त्रये। स्वर्ग॥ वि-दशबर्त्मान । आकाश्रे ॥ द्योतन्ते देवा अस्याम् । युतदी सी। वाह लकाट्डोः ॥ वार्गावत ॥

द्यातः । पुं। प्रकाशे। आतमे ॥ द्यात-नम्। सुतेर्घञ्॥ द्यातनम् । न । दर्भने ॥ पुं । दीपे ॥ ब्तेर्ल्य्ट् ॥

चोतितः। वि। दीते॥

बाभूमि:। पुं। खगे। पचिषा। बार्भू मिर्सा॥

बोषद्। पुं। देवे॥ वाचम्। न। ज्योतिषि ॥ दीव्यन्यस्मि न्। दिवु। दिवेर्युचेतिष्टन् सुरादे शो हद्भिष्य ॥

द्रगड: । पुं । प्रतिवन्तूर्ये । द्रगड इति गीाडमाषा प्रसिद्धे वाद्ये ॥ इ० वि० ॥ ब्तवीजम्। न। वराटके। कपहें के।। द्रञ्जगम्। न। ते। बके। के। के। वटके। कर्षाई ॥ इति वैद्यक्परि भाषा ॥

बृनम्। न। सप्तात्सप्तमराश्री ॥ य दङ्गः। पुं। पुर्थामिति हमचन्दः॥ था । धीत्यानंपचमंत्रेयं यामिचंस- हित्सा । पुं। हत्तायाम् ॥ हतस्य भा समस्मृतम्। युनंयूनंतयास्तास्यंषट् वः। पृथ्वादिभ्यदमनिच्वा। रऋते।

हवस्व

इबादे बंघोः । टेर्नेपः ॥

द्रविष्ठः। वि । द्रवीयसि ॥ अयमनया रेषां वा त्रतित्रयेन दृढः । दृष्ठन् ॥

द्रहीय:। चि। इस्तरे॥

द्रसम्। न। घनेतरद्धिन । इस्ये॥ ट प्यन्द्ध नेन। टपइपीदै।। अनुदात्त स्रवेत्सम्। वाहुबकात्सः॥

द्रस्यम् । न । इस्रो ॥ तृष्यन्यनेन । तृप प्रायाने । स्रघ्न्याद्यभ्वेति निपा-तितः ॥

हमा: । पुं। पषानां घोडशके ॥ वराट कानां दशकदयं यत् सा काकिशी ताश्च पण श्चतस्तः । ते घोडश्र हमा रहावनम्या हमी स्तवा घोडश्रभिश्च निष्कः ॥

हरः। पुं। प्रहावे। पखायते॥ नर्मिशा।
र से ॥ गता। श्वासदे ॥ वेगे॥ हमसम।
हुगता। ऋदे । रप्॥ चि। हवसति
॥ स्वापाहवाः। सर्वाशा हवाशा तृह
चुखेन जुहाती स्थादि प्रयोगात्॥
हवनः। पुं। गुडे॥ चि। हवजातवस्त

हवराम्। न। अनुतामे ॥ चर्षे॥ ग मने॥ हु॰। ल्युट्॥

द्रवन्तम्। न। द्रवतायाम् । आवस्य वृष्णावस्यापुष्टिकरी हिमा । वातपि नासमयायिकारसे । तन्तु पृथित्री नाष्ट्रान्यसे किस्सिक्षकराहिसा॥ ह जनतेजावृत्ति । तद्दिविवम् । सां द्रवसृत्तिः । ति । द्रवद् द्रव्यकादिन्ये ॥

द्वम

सिद्धिक नै मित्तिक भेदात्। तच सां क्षेति । नै मित्तिक पृष्ठिक ति । विमित्तिक पृष्ठिक ति । विमित्तिक पृष्ठिक ति । विमित्तिक प्राचितिक विमित्त । प्राचितिक स्वाच स्वाच ने मित्तिक सिद्धिक स्वाच स्वाच ने मित्तिक सिद्धिक स्वाच स्वाच ने सित्तिक सिद्धिक स्वाच मित्रिक सित्तिक से।: ॥ प्रमाची क ले निष्य मन्य ते। दिन्य मन्य ते। विमित्तिक विक्रयोगात् त प्रनीय स्वादिषु ॥ द्रष्टक स्वाद्धित ति । विमित्तिक सित्तिक से।: ॥ प्रमाची क ले निष्य मन्य ते। दिन्य मन्य ते। विमित्तिक विक्रयोगात् त प्रनीय स्वादिषु ॥ द्रष्टक स्वाद्धिक तु विभित्ते सङ्ग हित्तत् । दिन्या मा-प्रिक स्वाद्धिक स

द्रवादी। हो। श्रिसदी हचे॥
द्रवादी। हो। श्रिसदी हचे॥
द्रवादी। हो। त्रिसदी हचे॥
द्रवादी। हो। त्रिसदी हचे॥
द्रवादी। हो। त्रिसदी हचेता येषु॥
द्रवादी। हो। त्रिसदी में प्रवादी हिंदी। हिंदी।

द्रवास्

ह्वस्य मूर्तिः ॥ ह्वरसा । स्त्री । साचायाम् ॥ ह्वाधारः । पुं । चुलुके ॥ हवहस्यरचा पाचे ॥

हविष्ठः । पुं । देशिवशेषे ॥ जल्लाख्यस क्षरजाते। ॥ हविष्ठ देशोद्भवे श्रादे। चिषये पश्चादिक्तिक्रियाकीकादि माग्रहस्वमापने दस्यपद्वाचे॥ हविष्ठी । स्त्री। रागिक्षीविशेषे॥ हविष्ठम् । न । विस्ते ॥ काश्वने ॥ परा कामे। वर्ते॥

हिवसनाथनः। पुं। शोभाजने॥
हिवसोदाः। पुं। श्रमी ॥ यथोक्तम्
। हिवसं बलसिन्हकं धनव्यहिव सं ततः। ददातितञ्जवानेव हिव सोन्तः॥

ह्वीकरणम्। न। अहबस्य ह्वकर्णे।

ग्रेजना इतिभाषा॥

ह्वम्। न। पित्तले॥ विस्ते॥ विलेपने
॥ भेषजे॥ भन्ये॥ जतुनि॥ विनये॥ मश्रे॥ जिङ्गसङ्ख्यान्वते॥ गु

गानामायवे॥ हव्याप्यभिनवाम्येव
प्रथलानि क्रियाविधा। स्रतेष्टतगु

हन्ते। ह्यान्यकृष्याविष्कृत इति वे

वक्परिभाषा॥ सस्वायिकारणं ह-

व्यमितितार्किकेशेचिते । पृथिवा-

ह्यम्

दी ॥ तानिच पृथिय सेने।वाव्या-नायनाचदिगातामनांसिनवैव॥ \* ॥ रसे। गुण साथावीय विपादः भ-क्तिरेवच पचानांयः समाहार स्तर्ह व्यमितिकी चर्यते ॥ इतिभिष्यवराः । पुनः पञ्चविधम् । अस्यन्तकिन काठिनाईवृत्व् बहवद्रव्यभेदात्॥ \* ॥ द्रव्यागां गुणवत्ताविधः। गुणहीनं अवेदर्षादृध्वं तद्रृपमाष्यम् । मास दयात् तवाचूर्ये सभ ते हीनवीर्वता म्। दीनचं गुटिका लेहा सभते बत्सरात् परम् । इति।: खुर्घतते बाबा भ्रत्मीसाधिका स्तथा॥ ष्ट तते बादारतियाग विशेषसम्। च बुर्मासाधिकाः संवत्सराद्परि च-खारामासा अधिका येषुते ॥ इत मब्दात् परं पक्षं डीनवीर्यत्व माम् कात्। तेचं पक्ष सपकं वाचिरस्था यिग्णाधिकम् ॥ तदपिषोडशमासा भ्यन्तरे पक्षतेलं गुगाधिकं वादुख म् । ख्रोषधो चघुपाकाः स्युर्निवीया वत्सरात् परम् । ख्रोषधो धान्या द्य:। खब्पाकाः श्रीघपाकाः। नि बींधाः स्यु र्गुगार्युक्ता आसवा धात-वा रसाः ॥ चि । होविकारे ॥ होरि दम्। हो विकारीया । हवा चभवा इतिसाध्॥द्रुरिषया। द्रोविकारे द्रो

श्चेति यदा ॥

ह्या तः । वि । ह्यं इत्ति वहति द्याव इति वा । वसह्याध्यांठन् कनावि-

खार्हीयः नन् ॥ ह्य कल्कः। पुं। वैद्याखनसिद्धेषु क क्तादिपचसु ॥ द्रश्चकक्तः पचधा-खात् का का चू में रस स्तवा । तेल मर्कः क्रमान् से यं यथो सरम्यं प्रिये। ह्रवानिश्वयः । पुं । ह्वायां सेषाविध पतिचानेन शुभाशुभनिश्वये ॥ त-चाद वे । गमप्रदर्भनार्थमाइ । ये वेषां द्रवाषा सधिपतया राश्यः समुद्दिष्टाः। मुनिभिः शुभाशुभाव नानागमतः प्रवच्यामि॥ १॥ वस्ता वित्रकृतपानां सस्र्रोध्मराखन यदानात्। खलस्य वैषधीनां क नकस्य की चिता मेषः ॥ २ ॥ ग विवस्त कुसुमगे।धूसगाबियवसहिष-सुर्भितनयाः खुः। सिष्कुनेविधान्य ग्रारदश्त्वीगानृककापासाः॥ ३॥ किति केदिनकद्वीदृवीपखकः न्द्यवचाचानि । सिंहे तुषधान्यर-सः सिंहादीनांत्वचः सगुडाः ॥४॥ षष्ठे उत्ततीकवायाः कुक्त्यगाधूम मुहिनका वाः सत्तनराश्चा माषा यवने।धूमाः सत्तर्पास्व ॥ ५ ॥ अ-ष्ट मरामाविच् सैकां लोहा न्यजावि इचानि

कचापि। नवमेतु तुरग्ववणान्व 💥 राखिति खधान्यमृ खानि ॥ ६॥ सक् रे तहग्रमारं सैको चुसुवर्षकृष्य बी इंगि। कुम्ने संविबन्धवनुसु मरतिवाणि रूपाणि ॥ ७॥ मीने कपासमा अरतान्यम् इवानि वजा बि। से इाय नैक हपा बाखाता मत्य जातन्त । ८ ॥ एतेषां द्रव्यावां शुभा शुभ जानार्धमार । राशे यत् ईशार्था यसप्तनवपन्नमिकतो ४। १०।२। ११। १। ८। ५। जीवः। ह्येबाइ गद्य पचाडमेषु २।११।१०। ध्। द। मधिजञ्च वृद्धिकरः ॥ ६॥ षट्सप्तमगा ६। ७। हानि हिं मुनःकरातिमेषेषु । उपचयसंखाः ३।६।११।१०।क्राःश्रमदाःश्रे बेषु १। २। ४। ५। ७। ८। ८। १२। इतिक्राः ॥ १०॥ \*॥ अवे विश्वेषमाच। राश्चेश्य कृराः पी-डाखानेषु संस्थिता विजनः १ तत्यो क्तद्रयागां महार्घता दुर्चभत्तम् ॥ ॥ ११ ॥ इष्टखाने साम्याविकना वेषां भवन्ति राशीनाम्। तदृह्णा यां रहि: सामर्थं वल्लभक्त ना १२॥ गे।चर पीडायामपि राशिवेखिभिः शुभग्रहे हंद्रः। पीडां न करोति तथा क्रौरेवं विपर्यासः॥ इति बारा है

#### हाचा

ज्ञाम् ३८ ऽध्वायः॥

हव्यमययत्तः। पुं। ज्ञानविद्यीनेयत्ते॥ हव्यमयः हव्येपलिज्ञता ज्ञानश्रुम्यो

यायत्तः ससंसार्फ खः ॥

हव्ययत्तः । ति । पूर्त्तदत्ताख्यसार्त्तक-र्भपरे ॥ हव्यत्त्यागएव यथाशास्त्रंय-त्रोयस्य ॥

हष्टयः। वि। दश्ये। दर्शनाई॥
हष्टा। वि। विचारक्षणले ॥ साचिचे
तने ॥ चेतने। इष्ट्राभवित नाचेत
नः ॥ दृष्टे:कर्त्तर। दृष्टिमति। द्या
सानि ॥ चचुर्जन्यमने। दृष्टि च्युच्यतेहष्टादृष्टे: कर्त्ति तिलीकिकैः ॥ पश्य
ति। दृश्यर्ं। दृन्॥

ह्रष्टृता । स्त्री । शब्दादिविषयप्रकाश-तायाम् ॥ भावे तस् ॥

हाक्। अ। हुते। जीवे। जिटिस्यर्थे॥
॥ हाति। हाकुत्सायांगता। वा॰कः॥

हाचा। स्वी। सदीकायाम्। गोस्तन्या

म्। मनक्षादाख रितभाषा॥ हाचा

माने॥ हाचा पक्षा सरा श्रीता च

स्वया वृंहिणी गृहः। स्वादुपाकर
सा स्वया तुवरा स्टटमूनविट्॥ के।

हमाहतकृद्वृष्या कफप्टिकचिप्रः
दा। इनि टच्छान्यरश्वासदातवातास्वकामन्यान्॥ क्षुक्रास्विपन्तस

द्राघीया

स्रोहदाइग्रोषमदात्त्वयान्। आ- 🎖 मा सार लागुवा गुर्वी सैशाला रक्त पित्तकृत् ॥ वृष्या खाद् गोस्तनीहा चा गुर्वीच नफपित्तन्त्। अवीका न्यास्वस्वतरा गासनीसहत्री गर्वैः ॥ द्राचा पर्वतना बच्ची साम्बा क्षेत्रा म्निपित्तकृत्। हाचापर्वतजा याहक ताडशी बरसहिकेतिभावप्रकाशः ॥ हाचायाः फब्म्। इरीतकादिभ्य श्चेतिविकाराश्यवप्रस्थयस्य सुप् यदा। हाङ्ख्यते। हाचिकाङ्चाया स्। कर्मणि घन्। यागमणासनम निच्यम् ॥ यदा । गुरीश्वहत्रस्य प्रस्थयः। यवादिगखेपाठावादीपः। अतएव हाचामान् इसमतार्वस्वन भवति । अयवादिभ्यद्रच्छान्तेः ॥

हाचासनः। पुं। माधव्याम् ॥ यथा। पी व्या हाचासनं मिष्टं ग्रुज मादायस-व्यामिति॥

हाधिमा। पुं। दीर्घत्वे। दैर्घे॥ दीर्घ स्रभाव:। पृष्ठ रमनिक्। प्रियस्थि रेत्त्वादिनादीर्घस्यदाष्यादेश:॥

हाघिष्ठः । चि । दी घैतमे । कतिदी घै ॥ क्रितिषयेन दी घैः । इष्ठन् । प्रिय स्थिरेतिसाधुः ॥

हाघीयान्। वि। दीर्घतरे॥ अयमन 🐰 ये। रितश्येन दीर्घः। ईयसुन्। प्रि 🎇

यस्थिरेति साधः॥

हायाः। वि। सुप्ते॥ पचायिते॥ हातेः कत्तरिताः॥

हापः । पुं। पङ्के॥ आकाश्रे॥ कपहिंनि॥

मूर्खे ॥ इतिशब्दार्थकल्पतकः ॥ हामितः। पुं। चायक्यम् नै। ॥ इति हेमचन्द्र: H

हावः। युं। गमने ॥ स्ववेषे ॥ अनुतापे ॥ द्रवसम्। हुगता । घञ् ॥

द्रावकः । पुं। ग्रावप्रभेदे। चन्द्रकान्तम गौ ॥ विदम्धे ॥ घोषके ॥ विटे । षिष्ने॥ रसभेदे॥ न। सिक्यके ॥ श्री इरोगस्योषधे ॥ वि। हृद्यग्राहिति ॥ द्वकारके ॥

द्रावककन्दः। पुं। तैलकन्दे॥ द्रावकरम्। न। श्वेतटङ्क्ता ॥ द्रावगाम्। न। कतकफले। निर्मेखी द तिभाषा ॥ विद्रावणे ॥ पुं । कासवा ग विश्वेषे॥

द्राविका। स्त्री। सासायाम्। सास र तिभाष।॥

हाविड:। पुं। हविडरेगजे ॥ संख्यान हुघमः। पुं। मुद्ररे ॥ लीइमुद्ररे। इ रे ॥ वेधमुख्ये। कर्ष्ट्रे ॥ स्वनामा प्र सिहु देशे ॥ द्राविडाः पष्ट । तेयथा । कर्णाटाश्चैव तैसङ्गा गुर्जरा राष्ट्र कासिनः। आन्ध्रास् हाविडाः पच

वि स्यद्धियासिनः इतिखान्दपुर

द्रवसः

यम्॥ चि। तद्देशजाते॥ द्रविडेजा

द्राविडवः। पुं। द्राविडार्थे॥ वेधमुख के। जिन्नांचवष्ठी इतिगीख भाषा। कचूर इतिभाषा॥ न । विद्रुष्णविष ॥ स्वार्धेकन्॥

द्राविडभूतिकः। पुं। वेधमुखे। काल्प के। कच्र इतिप्रसिद्धे॥

द्राविडी। स्त्री। स्ट्योबायाम् ॥ द्रवि डेजाता। अस्। इतिप्॥

हावितः। चि । हवीकाते ॥ हाबः। चि। अवस्यङ् गमनी वे चरखी वे अनुतपनीये॥

व्रिमीतीर्थम्। न। भैामेतीर्थप्रभेदे ॥ हु:। पुं। पाद्ये। वृच्चे ॥ द्रवस्त्रुर्ज्ञम् । हुगता। सित० डु: ॥ वा० कुर्वा

॥ खी। गता ॥ शाखायाम्॥ द्विश्विम् । न । देवदावर चे ॥ वि सति। किस्यै स्वकी स्नये: । वा हु बनात् निमच्। द्र्यासी निच-मच्च ॥

वधारादीनां मुद्रराकारे लैक्सिया खपभेदे ॥ हृहिसी । ब्रह्मासा ॥ पर श्वचे ॥ मूमिचम्पके ॥ दुः संसारह खीवा इन्यते अमेन। कर्गे ऽयावि द्रिवितिइनोः कर्ये ऽष् घमादेश-

हतः

श्य। पूर्वपदादितियात्त्वम् ॥ हुगाः। पुं। एप्चिके ॥ भृत्रे ॥ वि। पि शुने । ना चापे । कूपाये । हुस्ति । द्रुविद्यंसागतिकाटिस्बेषु । रगुपघे-

हुबसः। वि। दीर्घनासिकायुक्त ॥ हुग्रदः । पुं। खद्गपिधाने ॥ इतिहारा वली॥

द्वा । स्ती । ज्यायाम् ॥ इति हेम चन्द्रः ॥

हुबि:। स्ति। कूर्याम्॥ जलहोस्याम्॥ हुबति। द्रुबा। इगुपधात् किदितीन्॥ हुवी। स्ती। अम्बहोग्याम्॥ कच्छपा म् ॥ कर्यजलीकायाम् ॥ हुखेरिक नात् कृदिकारादितान इति जीष् ॥ प्रमुपधितिके जाते (ति जी प् गै। रादित्वादा ॥

हुतः। पुं। हुने ॥ न। श्रोघे। ऋष्य विषयवर्शीयग्रमने ॥ ख्रायगीतवा खेष दवनित्रीय गच्छनि समुदा-यनतिप्रदर्भनार्थं कराद्याऽचतत् हतम्। अधिकर्णेक्तः ॥ श्रीघलये ॥ वि। श्रीघे ॥ विखीने । जातहवी भावेष्टतसुवर्षादै। ॥ विद्रागे ॥ पना विसे ॥ इषतिसा । हु॰ वच्यर्थेतिक र्तिरिक्तः ॥ द्र्यतेष्यवा । वर्जिषकः अ भीत्रार्थे त्रियानिकेषणस्थात् अस

हुमधी स्वे वर्त्तमानं क्रीवम् । हबोत् वि-श्र खिङ्गम् ॥

हुतविषिम्बतम्। न। जगती छन्दोभे दे ॥ हुतविखम्बित माइ नभाभरी। यथा। तरियाजापुणिने नववल्लावीप रिषदा सह के जिन्नत्र जात्। द्रुत विखम्बतचार्विद्यारियां इरि मर्ड इद्येन सदा वहे॥ सुन्द्री स्थय स्येवसंजा॥

हुनखः। पुं। मास्के॥होर्वृचस्वनखः॥ हुपदः । पुं। चन्द्रवंशीये खपविश्वेषे । भिखण्डिषृष्टबुमाहै। पदीनांजनके। पचा बहे शाधिपता॥

हुपद्पुनः। पुं । घृष्टबुन्ने॥ शिखविङनि॥ हुपद्पृत्री। स्ती। है।पद्याम्॥ हुम: । पुं। महीब हे। वृच्चे ॥ पारि-जाते ॥ कुनेरे ॥ हर्वृचः से। ऽ सास्ति जनकतया । यदा । समुदायेष्टताः श्रव्हा श्रवयवेष्वपि वर्त्तन्त्रतिन्याया त् हु:शाखा सःस्यास्ति। चुहुम्यांमः॥ द्रुवनखः। पुं। कराहके ॥ द्रुवस्थनखर्व॥

हुसरः। पुं। नग्रके॥ हुमबाधिः। पुं। खाचायाम्॥ हुसंशीर्षम्। म । कुडिसप्रभेदे ॥ क-विशीष दुमशीचें तथा चाखेटगी र्षकम्। इतिकुट्टिमभेदाः खुः गा-

व्दिके:समुदाइता: इति शब्दरलाव

द्रहिंगः

खी ॥ द्वाग्रे ॥

हुमश्रेष्ठः । पुं। ताल हची ॥ हुमामयः। पुं। लाचायाम्॥

द्रमारि:। पुं। गजे। इस्तिनि॥

हुमाश्रयः । पुं। सरटे ॥ वि। वृचा श्रितमाच ॥

ह्रियो। स्त्री। हुमायां समूहे ॥ खः खादिभ्यद्रनिव त्त्रयः ॥

हुमेश्वरः। पुं। चन्द्रमसि॥ इतिहरि हिकाणः। पुं। खयाविभागे॥ कल्पत्रः॥

द्रुमात्पनः। पुं। कर्षिकारे। कठचम्या इतिभाषा ॥ हुमे उत्पनं तदाकारं पुष्पमस्य ॥

दुवयम् । न । पाय्ये । ये। तवे । माना र्थे परिमाखे॥ होविकारभूतं प्रस्था दिपरिसाणम्। सानेवयः॥

द्रसद्यकः । पुं । पियाले ॥ दुइ: । पुं। पुरे ॥ इति शब्दार्धकल्य-तकः॥

हुइगः। पुं। ब्रह्मगि। सुरज्येष्ठे ॥ दति दिरूपकाषः॥

हृहि ॥ । पु। स्त्र हरे। अजापता। ब्रह्माण ॥ कामकोधादिम्योदृष्टेभ्यो वा दुद्यति। दुइ जिघांसायाम्। वह जमन्यवापीति इनन्। वाहुजना द्रागः

हुची। खी। दुहितिर ॥ इतिशब्दार्थ 🖁 नल्पतकः॥

दूः । पुं । हिराखे । स्वर्धे ॥ द्रवति । द्रुगते। किबचीति किव्दीर्घी॥ हूचणः। पुं।ह्रघणे॥इतिहिरूपकेशाः॥ हूणः । पुं। हुणे ॥ इतिभव्दार्थं कल्प तकः॥

हेकः। पुं। हेकार्ये॥

वंशः ॥ ताखतरी ॥ इतिश्रव्दार्थ हिकाणाधिपः। पुं। खयात्रभागाधीश्र ॥ स्वपचनवसानां ये राशीनास-धिपा ग्रहाः । ते हेका गाधिपा राश्री द्रेकाणा ख्रय एवडि ॥

> होगः । पुं। होगाचार्वे । पार्थगुरी । पुरागप्रसिद्धे धनिविद्यासम्प्रदाय-प्रवर्त्त्याचार्यविश्वे॥ दग्धकाके॥ दिश्चके ॥ पर्वतिविशेषे ॥ चतुः श तधनुषारिमिते जलाशये ॥ मेघ नायकविशेषे॥ यथा। वियुते शा-कवर्षेतु चत्भिः श्रेषितः क्रमात्। आ वर्त्तं विद्धि संवर्त्तं पुष्करं द्रोणमन्बुद म् ॥ त्रावर्त्ती निर्जलेश्मेघः संवर्त्त श्चश्रह्रदकः। पुष्करादुष्करजले। हो गःसस्यप्रपूरकः ॥ खेतवर्णचुद्रपुष्प वृचिविश्वेषे । घलघसियादति इल-कसियाइतिचगाडभाषा॥ पुं। न । आढकपरिमाखे ॥ आढवाप चत्र

8888 होगाप होगाप होगाप होगाप होगाप होगाप ली (किकमाने। घटे। कलसे। उ न्माने। इति वैश्परा। खार्था: घोड गांगे ॥ दोणस् वार्याः वनुषोडगां ग इति केचित्। दिश्रतंशेग इति क्काल्यमङः ॥ द्रगति । द्रगण। पचा बच् ॥ द्रवति । द्रु । हारजृसिद्रपन्य निखिपयोनिहितिन:॥

हो ग्राकानः। पुं। इएउका ने। कृष्णका के ॥ हो वाखःकाकः॥

हाम बोरा। स्त्री। हो गद्घायांगवि॥ हो गा। स्त्री। हे। गपुध्य कायाम्॥

हागपरिमितं चीर मखाः॥ द्रीयगन्धिका। स्त्री। राक्षायाम्॥ हो यघा। स्ती। हो यची रायाम्॥ होबदुग्धा। स्त्री। होगचीरा हो गद्धिका। स्त्री। ∫ याम्॥ होगादुघा। स्ती । होगामितदुग्धायां गवि । हो बची रायाम् ॥ हो खंदे। ग्धि। दुइ॰। दुइ:कप्घयेति कप्

होरापर्यो । स्वी । भूमिकन्दस्याम् ॥ द्रेगिपुची। स्ती। गुम्मा इति खाते चु पे । कुसायाना । खर्वपत्रायाम्॥ हे। गप्यी गुरु: स्वाटू रूचोध्या वा तपित्रकृत्। सञ्चारखबणा स्वाद्पा का कड़ीच भेदिनी ॥ कफासका

घशानादेशः ॥

होगी

मबाबोबतसक्यासनम् जित्। घॐ बम्सिया इति गाडेम् प्रसिद्धेगा मीर्षेत्रवृचे ॥ कपार्शः कामचाकृ मियोबनाचित्तमित्त्वसाः गुणाः॥ भः। इति ची । भष्टाढका भवेर्द्री होगपुष्पीद्वम्। न। गुमाख्याके॥ हो गपुष्पीद लं स्वादु रूचं गुरुच पि त्तकृत्। भेदनंकामबाशोधभे इन रहरं कट् ॥

होगमाना । स्ती । होगादुषायाम् ॥ होषमुखम्। न । चतुः यतग्राममध्ये-मने। इरग्रामे ॥ इतिहारावली ॥ होगाचार्यः। पुं । भारदाजे । कीर्ति भाजि। अश्वयामःपितरि। कृपीप ता । पाग्डवानामस्वशिचागुरी । द्रीतास्त्रासावास्त्रार्थभ्य ॥

होखिः। स्त्री। होस्याम् ॥ द्रवति। द्रुग ता। विदिश्रिश्रयुष्टुम्लाहास्वरिभ्यो-निदिति नि:॥

द्रोणिका। स्त्रो। नी बीटचे॥ होगी। स्ती। देशविषेषे ॥ ग्रेसानाम नारे द्रे। एयः सिहुचार् गसे विताः॥ का ष्ठाम्वाहिन्याम्। काष्ठादिकृतिक्क नाग्रनाकाकृत्यम्बस्यन्यास् ॥ ग वादन्यास् ॥ नै।काप्रभेदे ॥ ग्रेंबवि श्रेषे॥ नी बो रखे॥ नदी विश्रेषे॥ 🕸 ग्रेखयाः सन्धी ॥ इन्द्रचिर्भिव्याम्-

गाखाम्। १२८ सेर इति भाषा। ॥ यथा । इतिरपद्मकाशीरचन्दना-म्बुजवारिया। सम्पूर्वासवगाहितहे। गीं दाहादि तानर:इति ॥ निष्रच्य यान्ताइहवते: बृद्धिशारादितिङीष् । गै।राद्त्त्वाद्या ॥

होगीहनः। पुं। केतकी पृथ्ये॥ देशिनुखम्। न। देशिनुखे ॥ इतिभू रिष्रयोगः॥

द्रीसी बनसम्। न । उपन्योट देश प्रसिद्धे सवस्यविश्वेषे । निकूटसवसी। वाडिभके॥

होमियः। पुं। चायको मुनै। अंशुले॥ द्रोहः। पुं। निघांसायाम्। अनिष्टचि नाने। अपिक्रयायाम्॥ देवहोचात् रोई। इः काटिकाटि मुगाधिकः इति कूर्मप्राणम्॥ परिक्रघांसया शस्त ग्रह्मादै। ॥ इस्वाचे ॥ हिंसात् हो इजन्या परेतु इंसामे वहे। इंसन्यन्ते॥ द्रोइचिन्तनस्। न। परानिष्ठविभावने। व्यापादे ॥ द्रीइस्विन्तनम् । स्युट् चेति भावे खुट्।

हाहाटः। पुं। गायाप्रभेदे ॥ स्मानु-अके ॥ वैडाखनतिके ॥ इतिमे दिनी॥

द्रीपही

॥ होत्वी बाव वा विक् पेपरिकाणे। होडी । चि। होडले । परानिष्टचि-नावी॥

इति वै प॰ ॥ काष्टर चितेकानपाचे है। खायन: । पुं । अश्वतावि ॥ हे। खखा पत्यम्। फक्। द्रीयपर्वतितिहरू अनादिरिषद्रोगाइ खुक्ते भारतम सिंडे ऽननरापच्ये ऽन्ययानि है। गा यन इति प्रयोगस्तू पचारादीयः॥ द्रीकिः। पुं। अश्वत्यानि ॥ द्रीवस्थाप-त्त्यम्। बतर्ज् ॥ यके।नविंशत्त्त-माप्ते हैं। विश्वासी भविष्यति॥ हैं। शिकः । पुं। कटा हे ॥ हे शिं स्वस्था न् समा वेशयती त्यर्थात् ॥ ति । हो गावापचेचे। द्रीगपरिमित बीचादि वापयाग्यचे मे ॥ द्रीबखवादः। तस्य वापरतिठञ् ॥ चि । हो सम् पचेति। सम्भवस्थवहर्ति पचिति इतिठच्।। द्रेग्गेनकीते॥ निकाद्त्वाट्ठन्॥ है।पदी। स्ती। कृष्णायाम्। निश्वयोव नायाम्। पाञ्चात्थाम् । यात्रसेन्या म्। पाग्डवानां खिवाम् ॥ ऋस्याः पचलामिले हेत् इत्वेद्वतेवति वथा। राजा ददे। मालुनाय कन्यायास स्व यं वरे। पप्रच्छ सातरं वीरा बस्त् प्राप्तंसयाध्ना ॥ तसुवाच स्वयं सा-ता ग्रहाण साहिभः सह। श्रमीव-रेगपूर्वच परच्छातु राज्या॥ हे। पद्याः स्वाभिनस्तेनहेतुना पन्यपा-

खवा इति ॥ द्रुपद्खापच्यं स्वी। स या। जीप्॥

द्रीपदेयः। षुं । प्रतिविन्यादिपन्यसु है।पदीतनयेषु॥ है।पदाः अपत्यम् प्रमान्। स्ती भ्योदन्॥

दन्दः। पुं। रोगविश्वेषे ॥ उभयपदार्थ प्रधाने समासे । अव्ययीभावतत्प् ब्षवच्बीचिसमासभेदानाम्भयप-इार्षसाम्याभा वेनापकृष्टचात् दन्द समासा भगवदिभृति:॥ सदिधा। इ तरेतरयागसमाचारभेदात् ॥ पर स्पर्विष्टुं सन्मानावमानादै।। भी ती चादि। ॥ यथा चुत्पिपासे शोक मोहि। रागदेषी तथैवच । कामकी धप्रभृतयादन्द्वग्रब्देनवर्षिताद्रति ॥ न।रहस्ये॥ कलहे। आइवे॥ मि युने। युग्ने॥ दीदी सर्वाभव्यक्ती इति इन्हम् । इन्हंर इस्त्रमधादाव चनख्त्रमणयत्त्रपात्रप्रयोगाभिख क्तिष्विति दिशब्दस्य दिवेचनं पूर्वेप दस्याम् भावे। ऽ चन्दोत्तरपदस्य न प्सकत्त्व च निपा त्यते एष्वर्धेषु । चा र्थेदन्दर्तिनिर्देशात् पुंछाप ॥ दुर्शे॥ यथा । राज्ञीवकंनिहवलं दन्द्रमेव-वलंवलम्। अप्यस्थवलवान् राजा-स्थिरोदन्दवसाङ्गवेदिति॥

ळ दन्दगदः। पुं। रागदेषादिक्रपेइहोगे। ळ अळ

द्वन्द्वय

॥ यथा। अई इरि: सर्वमिदं जनाई 🕉 नानाम्यंततः कार्यकार्यजातम् ईडक्मनावस्थन तस्य भ्याभवाद्भवा दन्दगदाभवनीतिविष्णुपुराग्रम्॥ दन्दवरः। पुं। ो चन्नवाके॥ इन्हंच दन्दवारी। पुं। रिता वरः। प-बाद्य । तान्त्रीखेशिनि:॥

दन्दजः। पुं। दिदोषजरीमे ॥ अस्यपू बैरूपम्। रूपे रन्यतराधान्त्सं ह-ष्टे ईन्दर्जं विदुरिति । अन्यतराभ्यां जुम्भानेनदाहाम्यां जुम्भादाहित्यां नेनदाचानाविष्यांवा संस्षेक्षिः श्रमादिभि ईन्द्रजं पूर्वे रूपं विद्रजी-नीयु:॥

दन्द्वयुक्तिः। पुं। दुर्गविचारग्रन्थे॥ स यथा। राजी वलं निह वलं दन्द सेव वर्षं वर्षम् । अप्यत्पन्तवान् राजास्थिरे। दन्दवनार् भवेत्॥ त-थाच । एक: श्रतं ये।धयति प्राकार् स्यो धनुईरः। श्रतं दशसद्याणि तसाद् दुर्गं विशिष्यते ॥ अकृत्वमं मुनिमन्द तम् पुन दिविधं भवेत्। यर् देवस्याचतं दन्दं गिर्निशादिसं श्चितम्॥ अकृतिम मिदं त्रेयं दुर्ल इच्च मरिभूभनाम्। प्राकारपरि खारण्यसंश्रयं यद् भनेदि । कृ श्र विमं नाम विज्ञेयं खङ्घालङ्घ

द्वन्द्वय

न्त बैरिगाम्॥तवाकृतिमदन्द्रयुक्ति येथा । अस्य बिक्ती विभिराद्रारी इ: सकाननः । सज्बाशयसम्भार भा ग्रहचसमाश्रयः॥ सुखनिःसर्गो दन्द्वः पर्वताखो मही भुजास्। न द्यो गभीर किसी ग्री सत्दिं च व्यव खिता: ॥ तनार्थे भूप्रदेशो ये। नदी दन्द्वः स उचते। यद्ग्यच् चिर्का लीनं द्र्जंङ्चविपन।दिकम्॥ त न्मध्यरचिता भूमि ईन्द्रलेने। पः तिश्रते । वनदन्द्विमितिखातं यथा पूर्वं सहत्तरम्॥ \*॥ कृचिमदन्द्रयु क्तिर्यथा । यस्मिन् राज्ये गिरिनी स्ति नदी वा गहने।द्काः। तस्यम ध्ये महीपालः कृतिमं दन्द मार्भे त् ॥ गजै र खङ्चा विस्ती था गम्भी राःपूर्धवारयः। दन्दत्त्वेन समादिष्टाः परिखा वह्याद्स:॥ विशाखशालं सुघनं वहुकाराटिकसङ्गटम्। दन्द चेन समादिष्टं विस्तीर्थे विषमं व-जम् ॥ अधाधा वधमानापि क-न्दरील्पजलस्वम्। दन्दलेन सम्-हिष्टः स दुर्बङ्घो हि भूभुजाम्॥ सर्वतः परिखां कृत्वा निक्न्योपरि कन्दरम् । तज्जबसुतदेशलात् ज चदन्तं तद्चते ॥ एषा सभावे नि वस भूपदेशसादन्धनात् । वर्षासु इन्द्य

प्रवते वारि जलदन्दं ततो भवेत्॥ 🛱 एतया रिप संमित्रात् संभिन्नं दन्द माचरेत् । श्राश्रित्त्य कृतिमं दन्दं वलवदेरियो दिशि॥ अन्यन कुषिमं दन्द्रं कृत्वा नर्पति वेसेत्। र्थपति र्यदावेरी खलदन्दं तदाचरेत्॥ ग जायनाथये देशी जलदन्दं तदा चरेत्। गिर्दन्हं ऋपः से बेत् यस्य स्वार् विविधा रिपुः ॥ सर्वे हि चिवि घे। युद्धः समासा दुपद्दिस्यते । प्र-तिराज्य राज्याने प्रकटे गुप्तएव च ॥ राज्यान्ते सैनिकान् रचेत् प्र-कटे निवसेत् स्वयम्। गुप्ते स्वीका षसभारं संरचे दिति निश्वयः॥ \* ॥ अध्यसामान्यतो गुगाः। तथा चिनीतिशाख्या । सप्रवेशापसर्खं दन्द मुत्तम मुखते। अन्यव वन्दि-शालेव न तादृग् वह माश्रयेत्॥ धन्दंन्दं महीदन्दं गिरिदन्दं तथे वच। सनुष्यदन्दसंसर्गे वनदन्दन्य तानि षट्॥ ॥ अन्येत् । न दन्दं दन्द्र मिच्याहुया दुदन्द्रं प्रकार्त्ति तम्। योडुश्रून्यं हि यद् दन्दं सतका यसमं हि तत्॥ ॥ अथान्यवापि । यात्रत् प्रमाखं नगरं हि राच्चां तता भवे दत्तममधमाभाम्। चित्रत्त 💥 दर्शाष्ट्रगुषोत्तरेयविदेशजानां धरि 💥 दन्हास

सीपतीनाम्॥ गर्गसः। यदन्यद्दि विधं दन्दं प्रोच्यते धरणीम्जाम्। ताथा मेवातिरिचेत मन्तदः वि-श्रेषतः ॥ श्रन्येषु दैवाद् भिन्नेषुम-म्त्रदन्द्वाज् जयेन् त्रपः। मन्त्रदन्दे हि भिन्ने हि नचान्यत् कार्यकारक म्॥ भावस् । यदैव वैरिदुर्स् ङ्थं विस्तीर्थे विषमन्द तत्। सप्रवेशा पसर्गं तद् दन्द्र मुलमं विदुरिति॥ दन्दातीतः। वि।दन्देरचुभितवित्ते॥ दन्दानि चु तिप्रपासाभी तो प्यवधादी नि ब्रतीतो ऽ तिक्रान्तः। समाधिद ग्रायां तेषामस्पुरणात् ब्युत्यानह श्रायां स्पुर्णेपि परमानन्दादितीया कर्चभाकात्मप्रस्थयेन वाधात् तैर्द न्दे रूपहन्यमाने। याच्याभतिचाउ -चिते॥

दन्दाभयः । पुं । श्राध्मभयाहित्रातग्र हप्रवेशे ॥ श्राध्मित्रत्वाहेन नद्या दिल्लासावनेन श्रम्बरत्वृष्टिपातेन् वा क्राहुन राज्ञा पातितन्त्वेनवा येग्र हनाश स्तृष्टं यदापुनः सम्पाद्य-तिसान् यः प्रवेशः सदन्दाभय दृत्यु व्यते । श्रम्बर्थसंज्ञेयम् । श्रीतेष्णा रूपदन्दात् पुनक्यापनेन यद्भयं तत् दन्दाभयं विद्यतेयस्मिति म स्वर्थीयः प्रव्ययः ॥ दाचिम

दयम्। न । दितये। युग्मे ॥ दात्रवयवा अर्थे यस्त्र । सङ्ख्याया अवस्वतियप् । दि चिथ्यांतवस्थायन्त्रा ॥ दयाजिः । पुं । पाठिहुमे । चित्रके । ची

ता इतिभाषा॥ दयातिगः। दि। रजस्तमाबिहीने। वि रजसमसि। सत्त्वगुष्ययुक्ते॥ दयम तिगच्छति। गस्तृ०। दम्बे॰ डः॥

दा:स्थः। पुं। प्रतोषारे ॥ नन्दी खरे ॥ दारितष्ठति । ष्ठा० । सुपीतिकः ॥ दाःस्थितः । चि । दर्भके । दारपासे ॥ दारितष्ठतिसा। ष्ठा० । गच्यर्थाक भंकेति काः ॥

दा:स्थितदर्भनः । पुं । ते दारपाले । दाःस्थितदर्भी । पुं । ति प्रतीकारे ॥ दाक्कारियत् । स्ती। दिचक्वारियति । वेगासीस दतिभाषा ॥

दानिंग्रत्। स्ति। सङ्खाविभेषे। बत्ती
स दतिभाषा॥ तत्सङ्खेये॥ दी
चित्रंच। द्यधिकाः चित्रदा । द्यष्ट
नः सङ्खायाभिन्द्यास्तमः॥

नः सङ्खायामि स्थान्तम् ॥
दाचिंगदचरी । स्ती । ग्रन्ये ॥ दतिवि
कार्ण्डभेषः ॥ विद्याविभेषे ॥
दाचिंगस्चचगोपेतः । प्रुं । महापुरुषे ॥
तस्चगानियथा । रागः समसुहन्त
षट्स्विपित्रभोरक्नेष्यकंतुक्तता वि-

स्तारिस प्रविता विषु तथागमीर

दाइश

ता चित्र। दैथंपचसु किचपचसु सखे सम्प्रेच्यते स्चाता दाचिंगदर जचगः नवमसागापेषुसम्भाव्यते इतिश्री इरिभित्तिरसास्तिस्युः ॥ सप्तसु नेचान्त्याद् करत खता ख्वधरा ष्ठजिल्लानखेषु । षट्सु वचःखन्धन खनासिकाकिटमुखेषु । विषुकटिख लाटवच्चस्यु। केचित्कटिस्थानेशि रः पठिना । विषु ग्रीवाजङ्गामे इने षु। पुनिखिषु नाभिस्वरसच्चेषु। प च सुनासाभु नने च हनुजान् सु। पुनः पंचमु त्वक्रेशरीमदनाक्ष्विपर्वसु॥ दाचिंशदराणि तत्तत्त्वाणेम्योऽन्येभ्यो पिश्रष्टानि खचगानि यस्य सः गापे ष कथमिति भगवद्वताराहिष्वप्रे-तादृशत्वायवगादितिभावः । इति श्री मदुजेश्वरं प्रतिकस्यचित्सवयसे। गापसारचर्यस् चनांवचनम् ॥

दादशः। ति। दादशानां पूर्यो॥ तस्य पूर्योडट्॥

दाद्य । चि । सङ्खाप्रभेदे ॥ सङ्खे ये ॥ देवद्यच । द्यधिकाद्येतिया । द्यष्टनदृत्यात्वम् ॥

दादशकर:। पुं। षडानने। कार्त्तिके ये॥ टहस्पता॥ दादशकरा अस्य॥ इद्यापनकम्। न। वामनपुराखोक्ते देवस्य यागविशेषे॥ दाइशा

दाद्यलोचनः। पुं। कार्श्विये ॥ दाञ्च दयलोचनान्यस्य॥

दाद्यांगः। पुं। खयदाद्यांग्रे॥ मेषा दीनान्त्राभीनां स्वराभे दीद्यांग्र काः। यथा। मेषे प्रथमदाद्यांग्रे-कांग्रोमेषस्थ। दितीयाष्ट्रपद्य। त्यती योमियुनस्थ। तथा कर्कसंहकन्या तुलावृश्चित्रधनुमेक रक्तमामीनानां क्रमादे केकांग्राचेयाः॥ ष्टषादिष्यप्रे वं स्वराणिमार्भ्यदाद्यांभाचेयाः॥ दाद्यांग्राधिपः। पुं। राभीना मधिपा येच दाद्यांग्राधिपास्तुते॥ थे मेषा दीना मधिपा स्तर्व दाद्यांग्राधिपा

दाद्यांगुः। पुं। रहस्यता ॥ दाद्याचः। पुं। स्कन्दे ॥ बुदुमुना ॥ द ति हेमचन्द्रः ॥

दाद्याखः। पुं। वृद्धे॥ इतिचिकाण्ड श्रोषः॥

दादशाङ्गः । पुं । धूपिवशेषे ॥ यथा । गु
ग्गुल्यन्दनं पनं कुष्टनागृककु ङ्कु
मम् । जातीकाषच्यकपूरं जटामां
सीच वालकम् ॥ त्वगुश्रीरच्यधूपा
६ सीदादशाङ्गः प्रकी र्त्ततद्वति ॥
दादशाङ्गुलः । पुं । वितस्ती ॥ दादशचङ्गुलयः प्रमाण्यस्य । तद्वितार्थे दि ॐ
गुः । दिगार्निस्यमिति माचचाल ॐ

द्यापर:

क्। तत्पुक्षसाङ्गुलेरि स्थच्॥ दाद्शात्मा। पुं। दिवाकरे॥ दाद्श्रजा त्माना मृत्तिया यस्य ॥ अर्थवन्ते ॥ दादशायुः। पुं। नुक्रुरे॥ दाद्यार्चिः। पुं। वृहस्पता ॥ द्वाद्शी। स्त्री। तिथिविशेषे ॥ सा च न्द्रस्य दाद्भका जाकिया रूपा । साच विष्णोस्तिथः ॥ मार्गशी वेशुक्तदाद भी मत्खदादभी। पे। षी कूर्म दा दशी। साधी वराहदाः। फालाुनी क्तिंहदा०। चैची वामन दा०। वै षाखी जासद्ग्यदाः। ज्येष्ठी रास दा । स्राघाढी कृष्णदा । स्रावगी बुद्रदादशी। भादी कल्लिदाः। आं श्विनी पद्मनाभदाः। कार्त्तिकी नारा यगदादभी ॥ एतासांनाम धरणी ब्रतम् ॥ इतिवाराच्च पुराग्यम् ॥ दा-जनान्रागी भूपालमान्य स्वतिथि ष्रियः स्थात्। चेद्दादशी यस्य जनस्य स्ती प्रवासचीना व्यवचारदचः॥ द्वापरः। पुं। संश्रये। सन्दे हे ॥ चेता-युगाननर्युगे ॥ भाद्रकृष्णचयाद श्यांगुक्वारे ऽ खोत्पत्तिः ॥ अखपरि मार्ग यथा । अष्टी भतसहस्वाणि वर्षाणां दापरं युगमिति ॥ तद्वमा म स्यप्राणादै। इष्ट्याः ॥ ततापिदा दारम्

परे प्राप्ते सुन्धुन्तसुकृते। जिस्ते । धर्माईलोपे मन्जे आधिवाधिसमा कुले ॥ संहितासुपदेशेन लयेवा द्वारिता नराइति श्रीमहानिवीग तन्त्रे प्रथमे ह्यासः ॥ तत्रतार्कत्रह्म नाम। इरे मुरारे मधुकैट्भारे गा पालगाविन्द मुकुन्द सारे। यत्तेश नारायण कृष्ण विष्णो निराश्रयं मां जगदीशरचेति॥ दौपरी प्रकारी यस्याच वा। सर्व नाम सङ्ख्येयारि ति दिशब्द स्य पूर्वनिपात: । पृ० ऋा-स्तम् ॥ दाभ्यां परे।वा ॥ दापराये॥ दापरायः। पुं । यू तक्री डासाधनी भृता चस्य यचभागे दावङ्की भवतस्तस्ति न्भागे ॥ दापरनामका ऽय:॥ दामुष्यायगाः। पुं। श्रीदालका । गा तसे ॥

दशीजातस्य फलम् । वस्त्रभ्रजः सर्व दाः। स्वी । निर्ममने। प्रती हारे ॥ उपा जनान्रागी भूपालमान्य स्वितिय ये ॥ यथा ज्ञानदारा भवेन्मृतिरि वियः स्यात्। चेद्दादशी यस्य जनस्य ति ॥ दारयित । दुवरणे । णिजन्तः। विच् ॥ यदा । द्वरणे । णिजन्तः। व्या । प्रति । निर्ममने ॥ यथा । प्रति ॥ भाद्रकृष्णचये । विग्रमने ॥ यथा । प्रति प्राकारस्य यथा । प्रति प्राकारस्य यथा । प्रति प्राक्षणच । न मध्यदेणे कर्त्तचे कि माणं यथा । प्रती प्रति ॥ तद्वमी म वाह्येन्द्रये क्पनीतं विषयं सममै। द्वर्षण्यादे हृद्वाः ॥ तते। पदा चिक्रमे स्व विषयं सममै। द्वर्षण्यादे हृद्वाः ॥ तते। पदा चिक्रमे स्व विषयं सममै। द्वर्षण्यादे हृद्वाः ॥ तते। पदा

दारपा

इते ऽ धावस्यति तसाद् वाद्यानी न्द्रियाचि दाराणि भवन्ति। दार्य ति। दु। अच्। दार्घतेवा ॥ द्वारकः। पुं। द्वारकापुर्धाम्॥ इतिश्र-ब्द्रतावली ॥ रवे:पार्खगानारे ॥ द्वार्काएक:। पुं।कपाटे॥ दारका। स्ती। दारव स्थाम्। अधि नगर्धाम्॥ सर्वतीर्थपराश्रेष्ठा दार का वहुपुरायदा। यसाः प्रवेशमाचे य नरायां जनाखर्डनम् ॥ दानच दारकायाच आदचदेवपूजनम्। चतुर्गणचतीर्थानां गङ्गादीनाच्यभू मिपेति ब्र॰ वै॰ प्॰॥ दारकेशः। पुं। श्रीकृष्णे॥ दारकाया द्रेश:॥ दारताली। स्ती। दार्यन्त्रे॥ दारदातुः। पुं। वरदातै।। भूमीसइट चे ॥ इति भावप्रकाशः॥ दारदुर्गिक्षिया। स्त्री। सी बखननजली घवनादिभिद्गीमस्वकर्यो ॥ दारपः। वि। प्रती हारे। दाखे॥ दारंपा ति। पा । जात इति कः ॥ द्वारपानः। पुं। द्वार्रचके। प्रतीकारे ॥ दारं पाखयति । पाखरचरो । कर्म दारपाचनः। पुं। देवारिके। दारपे

दारिपाडी। सी। देवल्याम्॥ दारयन्त्रम्। न। दार्ताल्याम्। तास के। ताला इति भाषा ॥ दार्ख दा-रेवा यन्त्रम्॥ दारवती। खी। अञ्चिप्याम्। दारका याम् ॥ सान्तः करणायां वुद्धौ ॥ नके वर्षं वाज्ञानीन्द्रियाएयपेच्य प्रधानं वुद्धिः अपितु ये अपि अइङ्कार्मन सी दारे ते अध्यपेच्य वृद्धिः प्रधा नम्॥ दारविस्का पुं। वके॥ दारस्यः। पुं। वेचिषा। देवारिके॥ दारेतिष्ठति। छा॰। कः॥ दारावती। खी। वनमाखिन्याम्। दारि कायाम् ॥ अवाध्या सञ्ज्रा साया काशी काची अवन्तिका। पुरीदा-रावतीचैव सप्तैतामाचदाविकाः॥ एतास्त्रपृथिवीसधी न ग्राधनो क-दाचन। पुरीदारावती विष्णाः पा-चनचोपरिस्थिता ॥ मुक्तिदा एताः सर्वाश्व एकत्र गणिताः सुरैः। यानि यानिच चेत्राणि काशीप्राप्तिकरा-णि षडिति भूतशुद्धितन्त्रम्॥ दारि। न। प्रधाने। प्रकृती ॥ सान्तः कर्या वृद्धिः सर्वे विषय सवगाइते यसात्। तसात् विविधं कर्यं दा रि दाराशियोषा गीति साङ्खाः॥

**8888** 

दिग्:

🌣 दारिका। स्त्री। दारावस्थाम्॥ प्रव्यव्शा दारी । वि। दारपाले ॥ दारमस्यस्य । इनि:॥

दाविंगति:। स्ती। द्यधिकविंगती॥ दासप्तति:। स्त्री । दिसप्तती ॥ द्याध कासप्तति:॥

दाखः। ति । प्रतीहारे ॥ दारितिष्ठ-ति। ष्ठाः। सुपीतिकः। खपरेशरि वा विसर्गतीपोवन्तवः॥

दास्थितः। चि। दार्पाले ॥ दारितिष्ठ ति। ष्ठा०। गत्त्यधीकर्मकेति तः। पाचिका विसर्गलीपः॥

दास्थितदर्भकः। वि। दै।वारिके॥ दै। वि। दे। इति भाषाप्रसिद्धायां स ङ्खायाम्॥ सङ्खेये ॥ यथा । देशविष्री॥

दिकः। मुं। काके ॥ काके ॥ दे का दिग्णः। चि। दास्यां पूर्णे। अङ्गदया वर्षाविश्वेषा यस्त्रनानी त्यर्थः ॥ दि तीयके ॥ दितीयेनरूपेण ग्रहणं ग्र-न्यस्य। तावतिषं ग्रहणमिति लुग्वेति बन् पूर्याप्रस्थयस्य वा लुक्। ग्रन्य एवप्रयोगः॥ न। इये ॥

दिककारः। पुं। वायसे। काके॥ दे।क का रीनामियस ॥

दिककुत्। पुं। उष्ट्रे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ दिगु:। पुं । सङ्ख्यापूर्वे तत्पुरुषावा न्तरसमासविश्वेषे ॥ सचिविधः । त दिज:

द्विवार्थः समाचारः उत्तरपद्**पर**श्चे 🕸 तिभेदात् । तहितार्थीपिदिविधः। । तिंद्वतप्रस्थयमात्रस्थानादे ईसा-देवात्रर्धे विषये इच्छेकः। अपच्या र्थेष्य यादिकं त्यता अजादे स्तिहित-सार्थे वाचे इस्यपरः । तिहुतार्थेवि षया यथा। दयार्माचीरपत्थं देमा त्रः। पञ्चानां नापितानामपत्त्वम् पाञ्चनापितिः ॥ तद्धितार्थवाच्योयथा । पचिमिर्गाभिःक्रीतः पच्याः ॥ स-माहारा यथा । चयागां सखीनांस माहारः चिसलम्। समाहारे अह नानां खीलं पाचारेस्तुक्षीवन्तम्॥ उत्तरपद्परा यथा। पञ्चगाने।धन यस्यस पञ्चगवधन दृत्त्यादिः॥ दति मुखनेषटीनायां दुर्गादासः॥ म्यांघाते॥ दौगुणी बाहन्तायसमः॥ दिगुणाकृतम्। वि। दि:कृष्टचे ने। वा रदयकृष्टचे चे ॥ दिगुणं कृतम्। सङ् खायाश्च गुणान्ताया द्रतिडाच् ॥ दिग्णितः। वि। दिरावृत्तकृते ॥

दिज:। प्। ब्राह्मणे ॥ चित्रये ॥ वैश्ये ॥ जाच्या कुलेन वृत्तेन स्वाधायेन श्रुतेनच। एभियुक्ती हिय क्तिने जि च्यं स दिजडचाते॥ नजाति नेकु लं राजन् नस्वाधायः सुतंनच। का

ৱিজৰি

॥ इतिविक्ति पुराके विश्वष्ठ वाकाम्॥ दन्ते ॥ अवडजे ॥ दिजायते । जनी १। श्रम्बेजपीतिष्डः ॥ तुम्बुरहचे ॥ दिजकुत्सितः। पुं। शेलु धची। श्लेषा तके ॥ दिजी: कुब्सित:॥ दिजदासः। पुं। शूहे ॥ चि। दिजानां दासे॥

दिन देव: । पुं । ब्राह्मणे ॥ दिजेषु देव इव ॥ ऋषी ॥ इति श्रीधरस्वामी ॥ नी अस्य ॥ ब्राह्मणाद्विये ॥ खरो ॥ दिजयति:। पुं। चन्द्रे ॥ दिजानांपति:॥ दिजाङ्गी। स्त्री । कटुकायाम् ॥ दिजप्रपा। स्त्री। पचिगां जलपाना र्थे विहितकूपाद्यन्तिकखाते। तस्ते। श्रालवाले ॥ दिजानां प्रपा ॥ दिजप्रिया। स्त्री।सासलतायाम्॥दि। दिजस्यियवस्तुनि ॥

दिजवन्युः । पुं । चैवर्णिकाधमे ॥ दि जा वस्थवायस्य सः॥ दिज्युतः। पुं। जातिमात्रीपजीविनि-

ब्राह्मणे। ब्राह्मण्युवे॥ दिजराजः । पुं। चन्द्रे ॥ अनन्ते ॥ गर् डे ॥ दिजानांराजा। राजाइ: सखि भ्यष्टच् ॥ कपूरे ॥

र्द्धिजिलिक्की। पुं। चित्रये॥ वि। विमः दिजालयः। पुं। केाटरे ॥ दिजानां-चिक्रधारेखि॥

दि जाख

रणानि दिजन्य छ एत मेवतु कारणम् दिजनरः। पुं। दिजात्तमे ॥ दिजेषु दि जानां वा मध्ये वरः ॥ चतुः जानस्यप ष्वमे (॥॥) पर्याये ॥ दिजवर्थः। पुं। विप्रश्रेष्ठे ॥ दिजत्रयाः । पुं । दन्तार्व्हे ॥ दिजगतः। पुं। राजमाषे। वरवटी इ तिगाडभाषा प्रसिद्धे ॥ वि । दिनैः शसे॥

> दिजसेवकः। पुं। श्रूहे ॥ वि। दिजानां सेवाकत्तरि॥

दिजना। पुं। विष्रे ॥ दशने ॥ देजना दिजा। स्वी । भाग्याम् ॥ इरेगी । रे गुकानामगन्धद्रखे ॥ टाप् ॥ दिजाति:। पुं। विष्रे ॥ वेदाध्ययनादि

तुल्यधर्मन्वाद् ब्राह्मणादिषिके ॥ ब्रा ह्मां चित्रो वैश्य ख्रोवां दि-जातयः। चतुर्थएकजातिक्तुशूद्री ना स्तित् पञ्चम इतिमनः ॥ श्रूहादि जातिभिजीता न भूमेभीगमईती तिस्तृतिः ॥ दे जाती जन्मनी यस्य सः ॥ मातु (ग्रेधिजननं दितीयं मा त्रिवन्धने रच्युक्तेः ॥ पत्तिसर्पाद्य ग्डजेषु ॥

दिजायनी । स्ती । यत्त्रोववीते ॥ इति भव्दरतावली॥

गृहे॥

**8888** 

दितीया

🋱 दिजावितः । स्त्री । दन्तपङ्क्ती ॥

दिजिह्नः। पुं। सर्पे॥ वि। खले॥ दे

जिल्लेयस्यसः ॥ चै।रे ॥

दिजोत्तम:। पुं। ब्राह्मणे॥

दिट्सेवी। वि। शब्सेविनि॥

दितयम्। न । युग्मे । दये ॥ दाववय

वै। अस्य। सङ्खाया अवयवेतयप्॥ दितयी। स्त्री । युग्मायाम् ॥ टिड्ढे-

ङीप्

दितीयः। चि। दयाः पूर्ये। दिपूरके

॥ दयाः पूरणः । देस्तीयः ॥ दिती

येभागे ॥ पूर्याङ्गागेतीयादन् ॥ पुं

। पुचे ॥

दितीयकः। पुं। ज्याविश्येषे ॥ दितीये अहिन भवः। कालप्रयोजना होग दितकन्॥ दिके॥ दितीयेनरूपेण

ग्रहणस्। तावतियं ग्रहणमितिलुम्बे

तिकान्॥

दितोया। खी। तिथिप्रभेदे। चन्द्र
मसोदितीयकलाकियारूपायाम् ॥
सा अश्विनीकुमारयोर्जन्मतिथिः ॥
अवजातस्य फलम्। निखिलगुगागभीरो दानग्रीला दयानुः स्वकुलकु
मुद्चन्द्रः स्वक्तिचित्रग्राः। नि
जभुजवलगर्वाक्तादितारातिवर्गाभ
वितिवपुलकी तिथीदितीयाप्रस्ततः
॥ अनधायदितीया यथा। प्रे काचै

दिधातुः

चा दितीयासाः प्रेतपचेगते तुदा। ॐ याच केाजागरेजाते चैत्रावल्याः परे पिया ॥ चातु भारतेसमाप्तेच दिती-या या भवेत्तिथाः । परास्वेतास्वन ध्यायः पुराणेः परिकीर्त्तितः ॥ पच्च-याभीषमासस्य दितीयां परिवर्जयेदि ति॥ सहधर्भिण्याम्। पत्न्याम्॥ अ

म् श्रीट् शस् इति विके ॥ टाप् ॥ दितीयाकृतम् । वि । दिगुणाकृते । वा

रदयकृष्टे चे ने ॥ दितीयं कृतम्।कृ

नोदितीयेतिडाच् ॥

दितीयाभा। स्त्री। दाक्हरिहायाम्॥

दिद्न्। चि । दन्तदययुक्तीरुषादै।॥

दोदनावस्य। वय(सदनस्यद्व॥

दिदासी। स्ती। रज्जुदययुक्तायांगिव॥ दिदेहः। पुं। श्रीगर्थेभे। विनायके॥

दाभ्यांदे हो इस्य ॥

दिदैदः। पुं। विशाखानचने॥

दिदाद्शम्। न। यागिवश्रषे॥ कन्धाः या दादशेभन्ताः भन्तेः कन्धाः दिती यगाः। दिदादशं विजानीया दिनैतं

विद्यौर्पि॥

दिधा। अ। दिप्रकारे॥

दिधार्गातः। पुं। क्रुस्मीरे॥ वि। दिप्र कारगतिविशिष्टे॥

वितिवपु बकी क्तियाप्रस्ततः विधातुः। पुं। गजानने। हेर्म्बे॥ न

**XXXX** 

⋘⋘⋩

**दिपदी** 

<sup>ॐ</sup> दिधात्मकम् । न । जाती के । जाय

फल इतिभाषा॥

दिघालेखः। पुं। हिन्ताखरचे ॥ वि।

दिप्रकारलेखनीये॥

दिनमनः। पुं। दुश्चमीण॥

दिप:। पुं। इभे। इस्तिनि ॥ दाभ्यां मु

खगुण्डाभ्यां पिवति । पा० । सुपी-

तियागविभागाताः ॥ नागकेशरे ॥

दिपग्राचः । पुं । इस्तिवन्धके ॥

दिपथम् । न । चारुपथे । पथदये ॥ द

याः पयोः समाहारः । तद्वितार्थेति

समासः । ऋक्पूरितिसमासान्तो

ऽच ॥

दिपदः। पुं। सनुजे॥ देवे॥ पंचिति॥॥ राचसे ॥ यथा । दिपदेपिचतर्भेदा खदेवपचिराचसाः ॥ दिपदाखे॥

दिपदर।शि:। पुं। दिपदाखे॥

दिपदा। स्ती। ऋग्विशेषे ॥ देापादा

वसाः। सङ्खासु पूर्वस्रोत पादसा

न्ते।पः।टावृचीतिटापि पाइ:पत्॥

दिपदाखाः। पुं। दिपद्राभा॥ मिथ्न

तुबाघटकन्या दिपदाखा श्वापपूर्व

भागप्च॥

दिपदी। स्त्री। मापावृत्तानारे ॥ आ दै। षद्वलसङ्गतमेतत् तदनु पञ्चच

विंगस्यष्टकसंदसम्॥ यथा। चर्णा

दिम खा

मिपमिविविनिधे इविचासिनि संघ 🕉 बरमद्विमाचने । विषमायुधविष

माय्ध्यासनविकले सुमुखिले।चने

॥ दीपादावस्थाः। सङ्खासुपूर्वस्ये

तिपादशब्दस्यान्तले।पः। पादान्य

तरसामितिङीपिभत्तात् पादःपत्॥

द्विपमदः। युं। इस्तिमदे॥

दिपराद्वीवसानम्। न । परान्तकाले ॥

दितीयखपराई ख अवसानम् ॥

दिपसी । स्ती । वनके ाल्याम् ॥ शासप

गीपित्रपर्ग्याः॥ चि । पर्णदययुक्ते॥

दिपात्। चि। पाद्दययुक्ते ॥ दे । पादे।

यखा॥

दिपायम्। न। दिगुग द्रखे ॥ देशिया देश परिमार्थमसा । वयापाइमावश्रतास

त्। द्रह पादः पदितिन। यखेतिले।

पराखानिवन्तात्। पदातद्धे रस्यपि न । प्राच्यक्तार्थस्य वतनग्रहणात् ॥

दिपायी । पुं। इस्तिन । गजे ॥

दिप्टः । पुं । सुगन्धिश्वेतपुष्पे । दूडा

इति पर्वतीय भाषा प्रसिद्धे ॥

दिपृष्ठ: । पुं। राजप्र**भे** हे। ब्र**ह्मस**म्भवे॥

दिमात्रकः। पुं। गयोशे॥

दिस्खः। पुं। राजसर्पे ॥ वि। स्खदय

युक्ते ॥ दे। मुखीयस्य ॥

तुष्त्रखम् । गुर्वन्तं दिपदी भवती इ- दिमुखा । स्त्री । कर्कर्थाम् । गडुमा गार्

बुजारी वधनी दत्त्वादि भाषा ॥ हैं

दिराषा

जलाकायाम्॥ देशम्खीयस्ताः॥ दिमुखाहि:। पुं। सर्पभुनि। राजसर्पे ॥ दिम्खया साविध्य ॥ दिमुखारगः। पुं। राजसर्वे॥ दिम्हुः। ति । सस्तकदययुक्ते असुर्वि श्रेषे॥ दे। मृद्धीना यस्य। दिनिभ्यांष मू हु:इतिष: ॥

दिमूड़ी। पुं। असुर्विश्रेषे॥ दिरः। पुं। अमरे ॥ दौरीनास्त्रवस्त्रः। वि। विधाइहिना दिवारं मु दिरदः। पुं। गजे। इस्तिनि॥ दौरदा वस्य ॥ स्वियांटापिदिर्दा ॥

दिरदानाकः। पं। सिंहे॥ दिर्भनम्। न। वार्द्यभाजमे ॥ स् निभि दिर्शनं प्रोक्तं विप्राणां सन्धं वासिनां निच्यम् । अइनिच तम स्विन्यां सार्द्वप्रद्यामानः इतिति च्यादितत्त्वम् ॥

दिरसनः । पुं। सर्पे॥ दे रसने यस सः॥ दिरागमनम्। न। वध्यवेशाननारं प प्नर्भन्त्रग्रहप्रवेशे॥ तदुक्तम्। र-त्ते पाणिग्रहे गेजात् पितुः पतिग्र हं प्रति। पुनरागमनं वध्वा सिड्डि रागमनं विद्रिति॥

दिरापः। पुं। इस्तिनि ॥ इतिश्रव्द-

🎇 दिराषाढः।'पुं। मिथुनस्थरस्थारत्यशु / दिवर्षिका। स्त्री । दिवर्षायास्गिति ॥ 💥

दिवधि

कप्रतिपदादिद्शीनमासदये॥ सञ्ज चाषासम्बनासे भवति । यथा। सि युनस्यो यदाभानु रमावासाइयं स्प यत्। दिराषाढः स विचेया विष्कुः स्विपिति नर्नाटे ॥ अपिच । साधवी दिष्पट्केषु सासि दंशेद्यं यदा। दि राषाढः सविज्ञेयः भेतेत्त्रावि ऽ ख् त इतिमख्यासत्त्वम् ॥

चारिते ॥ विषादे विकाये इर्षेखे देदैन्ये ऽवधार्षे । प्रसाइने सम्भन्ने उपि दिखिक्तं न दुष्यतीति॥ दिविक्तिः। स्त्री। दिवार्वज्ञने॥

दिख्ढा। स्वी। प्नभ्वाम् । दिवारविवा चितायाम् ॥

दिरूपः। पुं। के। षविश्वेषे ॥ दे रूपेयिका न्सः ॥ वि । रूपदयविशिष्टे ॥ दिरेफः। पुं। असरे ॥ वि । वर्षरे ॥दी रे फानामियस्य॥

रावृच्या पित्रग्रहप्राप्ताया वध्वाः दिवचनम्। न। येनपदेन दावधीष्-चेते तिस्मन् ॥ दयार्थयार्वचगम् । वचेः कर्योच्युट् । कर्मणिषष्ट्या समासः॥

दिवर्षा। स्त्री। दिश्ययम्॥ देवर्ष वयः प्रमारा मछाः । श्राष्ट्रीयष्ठक् । अहार्डे तिख्न्॥

देवचे वया यस्याः सा दिवदें। दि वर्षेव। स्वार्धेकः। प्रस्वयस्यादिती त्वम् ॥

दिवार्षिकः। चि। दिवर्षभवे॥ दिवाहिका। खी। देखायाम्॥ दिविदः। पुं। वानरविश्वेषे॥ या वज रामेख इतः॥ समृहस्योत्तरेतीरे दि विदेशनास बानरः । ऐकान्निक्वरं इनि तस्य नामानुकी र्सनात् भ दिवेशरा। स्ती। सघुरचे। सम्बद्धाम्॥ दिश्वमः। पुं। दिख्रेषश्री॥यथा। गी रजीमिड्ड: ब्राच्याः श्रुकरे।गवयाव इ:। दिश्रकाः पश्रवश्चेमे अविक्षृ-श्वसम्बः॥ इति श्रीभागवतम्॥ दिश्व ! च । द्योर्दयाः ॥ दी दीद्दा तीतिदिशः। संख्येकवचनाचवीसा वामितिशस्॥ बिट्। प्। भनी ॥ चि। देष्टरि॥ देष्टि । दिष अपीता। किप्॥ दिधन्। चि। अभी ॥ देष्टि। दिष्।

दियो ऽसिचे इति भत्।

दिषलपः। वि। शनुसायने ॥ दिषलां तापयति । तप । ग्यन्तः । दिषत् पर्यासापेरितिख्य। खित्रस्यः।

सस्।।

हिछः। चि । देवविष्ये ॥

र्वे दिष्ठः। नि । उभयस्ये ॥ संयागस्यदिष्ठ

इन्हयु

तयेति जगदीयः॥ दयोक्तिष्ठति। 🕉 ष्ठा०। कः॥

दि । चि । किया दयगणने ॥ यथा। दि: गरंनाभिसन्धने दि:स्थापयति नात्रि तान्। दिर्द्रातिनचार्थिभ्यो रामे। दिनामिभाषत इति ॥ दिवार्मित्त्व र्थे दिविचतुर्थः सुच् ॥

दिसप्तति:। स्ती। द्यधिकसप्तस्याम्॥ दिसङ्खाचः। पुं। अनन्ते। नागराजे॥ दिसी च्यम्। चि। दिगु खाकृते। दिवा र बृष्टेचेचे ॥ दिवारं सीतया सिम तम्। नैाववाधर्मे खादिनायत् n दिस्विचानम्। न।सिद्धतगड्ले। उज् नाचाउँर इतिभाषा ॥ दिः स्विज्ञस बं पृथुवं गुइंदेशविशेषके। नास्य नात्रकां विप्रायां अच्छाचिनि वेदने ॥ अभक्यं तदातीनाच विधवाबद्धाचा रिखाम्। ताम्ब् चयवा ब्रह्मन् त शैते वस्तुनी अवसिति ब्र॰वे॰ ब्रह्म खएडम् ॥

दिया। पुं। गजे। इस्तिनि॥ नानाः॥ द्रतिशब्दर्जावकी ॥

दिइल्यम्। वि। दिसी त्ये। दिगुणाकृ ते ॥ दिवारं इलेन कृष्टम् । सतज नइ बादितियत्॥

दिचायनी । स्त्री । दिवर्षायाङ्गवि ॥ 🙊 दौदायना यसाः। दामदायनाना 🎇 चेति कीप्॥

दिष्ट्या। स्ति। देष्ट्रियाम् ॥ स्व-ष्ट्येन गर्भष्ट्येनच दिष्ट्याग-भिषी भवति॥

दीन्द्रियग्राद्यः । पुं । दन्द्रियदयग्रद्याः यगुर्वे ॥सत्सङ्खादिसप्तद्रवन्तसे द्रह्म्यः । यद्या । सङ्खादि रपर न्वान्तो द्रवन्तं सेष्ठ एवच । एतेत् दीन्द्रियग्राद्या अवस्पर्यान्तप्रव्दकाः ॥ दति भाषापरिक्केदः ॥ दीन्द्रिय ग्राद्याः ॥ चाचुषप्रत्यचन्त्राचप्रत्य खया विषया दत्त्वर्थः ॥

वीयः। पुं। न। जनमध्यस्यस्ते। सन्त रीपे ॥ पुरावादिष्रसिद्धेषु सप्तस्त ॥ तेचयवा । जम्बू शानक् शको व्यवा कागोमेदप्व्याः । लचादिदिगु-वा दीपाः चाराविधिभिरावृताः ॥ दिर्गता आपोऽत । स्वत् पूरिन्यः समासानः। द्यन्तकपसर्गभ्योपर्रत् द व्यव्यं जम्बूदीपं प्राह्णराचार्यवर्थाः। सहुँ ऽन्यस्मिन् दीपष्ट् कस्य यास्ये चारचीरादम्बुधीनां निवेशः ॥ शा वं ततः शास्मस्त मचनाशं को व्य वारचीरादम्बुधीनां निवेशः ॥ शा वं ततः शास्मस्त मचनाशं को व्य वारको समुद्रवादी पमुद्राइ रिना ॥ इति सिद्वानिश्वरो सिवाः॥ देषः

दीपकर्पूरजः । पुं। चीनकर्पूरे ॥ दीपखर्ज्यस्। न। महापारेवते॥ दीपजस्। न। दीपवान्। पुं।नदे ॥ चर्चा ॥ दीपस ख्यस्य। मत्प्॥ दीपवती । स्त्री । भूकी ॥ नदाम् ॥ दी पमलाखाम्। मत्प्। ङीप्॥ दीपश्रवः । पुं। श्रतावधीम्॥ दीपान्तरवया। खी। चापचीनी इति भाषा प्रसिद्धे द्रव्ये ॥ दीपिका। स्ती। शतावशीम्॥ दीपी । पुं। व्याघे । वचेरा इतिआ या ॥ चित्रके । चीता दति भाषा दै।वर्षावीयते । ईष्ट् गता । वा० पः । दीयं चर्मास्य ऽ स्य । अतर्निठ नावितीनिः॥

दीपिनखः । पुं । खाखनखे ॥ दीपियदः । पुं । यतमृत्वाम् ॥ दीयः । पुं । विद्याखानच्चे ॥ दें। रन्द्रा स्ती र्योगस्यसः ॥ देधा । ज । दिप्रकारे ॥ सङ्खायावि

धार्षे धा। एधाचे तितस्य एधाजादेशः
॥ वेधा देधा स्मं चक्रे कान्तासु क नकेषुच।तासु तेष्वऽप्यऽनासक्तः साचाङ्गरी नराकृतिः॥

देषः । पुं। प्रवृतायाम् । देषके । वैरे 💥

数数数

दे ग्रिंग

किमपिदुः वं मेमाभू दितिविपर्यय विशेषे तासिस्ते ॥ सचाष्टादश्रविध स्तामिस्तेदृष्ट्यः ॥ दुःख मनुष्रतेक बिद्वीदिनिविभेष समान्गतरजः परिवास:। ईट्यं सर्वे सर्वेदासेसा भूदिति । तच्च ग्रनुयात्रादिषु सत् सुन निवार्यितुं शकाम्। नच सर्वे ते दुःखहेतवाइनुं यव्यन्ते सतः सदेषः सदाहृद्यं दहति । यदातु स्वस्थेव परेषां चर्चेषामपि दुःखं मा भू दितिकक्षां दुःखिषु भावयेत् इति । यससा पुरायपुरुषेषु सुदि स्वयमेवाप्रमत्तो ऽ गुक्काकृष्णे पु चां भावयन् स्वयमपि तदासनामा वात् पापान्त्रवर्त्तते । ततश्रपुगया कर्यपापकर्यानिकितश्च पश्चाता पखाभावे चित्तं प्रसीद्ति। एवं सु खिष्मेचीं भावयतो न केवलं रा-नानिवर्त्तते किन्चस्येष्पदियापि निवर्त्तने । तथा दुःखिषु कर्गां है । अ। वितर्के ॥ भाववतः प्रचुवधादिकरोदेषो यदा-निवर्त्त ते तदादुः खि प्रतियागिक च सुखिल्बप्रयुक्त द्र्पीपिनिवर्त्तते ॥ ए वंदे। षान्तर्निष्टित्यपू इनीया

दुःखेतत्साधनेच इदंमेकाभू दिति-स्पृहाविरोधिनी चित्तहत्तिः क्रोध इति ईर्धितिचाच्यते देषणम्। दिषः । घञ् ॥ \* ॥ दषश्चात्मने। विश्रोषगुण इति सिं॰ सु॰॥ देववं मनित्तित्वनिषेधो यथा । इन्द्रियस्ये न्द्रयसार्थे रागदेषा स्वस्थिता ।त चान वशमागक्केत् ते। हास्यपरिप न्यिनै। इति भगवद्गीता ॥ अखका र्गं दिष्टसाधनता ज्ञानम् । इति भाषा च०॥

तदावैर्यादिदेषनिष्टनी चित्तम्प्रसी देषणः। चि। यचा॥ देषगीलः। क् धमण्डार्थेभ्यश्चेतियुष् ॥ न। दे वे ॥ तां भावयेत् तदा तदासनाभावात् देषपचः । मुं । को धेर्षास्याहोषाम र्षाभिमानेषु ॥ दे पछा पचः ॥ ख्ये प्रवक्तते । तथा पापपुरुषेषूपे- देषी । चि। वैरिखि । अचे। त देषि तक्तीबः। दिषः। सम्प्रचेतिधि नुस् ॥

देष्टा। जि। विदेध कर्लीर्॥ देख:। चि । दघविषये । देघकर्मीण स्वकृतापकारमयेच्या पकारकर्त्तरि ॥ अचिगते ॥ देष्टुमई: ॥ वत् ॥

देंगुणिकः। चि। वार्डुचै। वृद्धाजीवे ॥ दिगुषार्थं द्रव्यं दिगुषम् । तत्मयच्छ ति दिगुणं ग्रहीतु ने क गुगंदादित। प्रयच्छ्तिमद्यीमतिठक्।।

द्वतवा

🎇 देतम्। न। युगले। दये। दैधी भावे॥ दिधा इतंदीतम्। तस्यभावः। युवा हित्त्वाह्या स्वार्थेवा॥ हैताहैतयाः प्र मालभृतवेदप्रतिपाचालात् कस्यस च्यत्वं कसामच्यत्विमच्याऽकांचा यामाह्यराचार्याः ॥ अदैतमेवसच्यं तिसिन् देतं न सत्त्यमधस्तम्। र जतिव गुन्तिकायां सगत्वाया-मिवाद तस्फुरणम् ॥ आरोपितंय दिखाददेतंवस्ववस्तुनि देते । युक्तं नैव तदा खात् सच्चे धासे। भवच्य सत्त्वानाम्॥ यदारापणमुभया स्त द्यातिरिक्तस्य कस्यचिद्भावः। आरे। पतां न भून्ये तस्याद्देतसच्यता ग्रा ह्या ॥ प्रत्यचाद्यनवमतं श्रुत्या प्र-तिपादनीयमदैतम्। दैतं न प्रतिपा द्यं तस्य स्वयमेवले।कसिदुत्त्वादिति ॥ प्रपच्चायदि विद्येतनिवर्त्तेतनसंश यः। मायामाचिमदंदैतमदैतंपरमा घंत इति ॥

देतवनम्। न । शोकमोद्दादिर्हिते
तपावने ॥ देदते गतेयस्मात् तद्दी
तम्। दीतमेव देतम्। तच्चतदनच्य॥
देतवादी। चि। जीवेश्वरयोभेदवादि
नि। ईश्वरातिरिक्तजीववक्तरि॥त
स्थमतं यथा। परमात्मने। जीवातमा
प्रथक् तन्मध्ये केषाच्चिनमते प्रकृति

है तवा

रतिरिक्ता नेषाचिनातेष्रकृतिरदृष्टळ्ळ माने पर्यवसिता एवंजीवश्च पृथक् । अन्यमाग्यम् । जन्मकर्ममर्गानां प्रतिनियमा द्युगपत् प्रवृत्तेश्व। प् रुषवहुत्तं सिद्धं चैगुण्यविपर्ययाचैवे तिसाङ्खार्था ॥ अस्याअर्थः । प् क्षवहुत्वं सिद्धम्। कस्मात्। जन्म मर्णकर्णानां प्रतिनियमात् नि कायविशिष्टाभिरपूर्वाभि दे हिन्द्रिय वुद्धिवेदनाभः पुरुषसाभिसन्बन्धो जन्म नतु पुरुषस्य परिणामस्तस्या-परियामित्वात्। तेषामेवच देशा दीना मुपात्तानां परिच्या गामर यम् नत्वातानोपिनाशस्तस्य कूटस्य निच्चत्वात्। करणानि वृद्धादीनि चयाद्य। तेषां जन्ममर् ककर्णाना म् प्रतिनियमाव्यवस्था। साखिल्ययं सर्वश्रीरेष्वेकस्मिन् पुक्षे ने।पप-चते। तदाखल्बेकस्मिन् जायमाने सर्वेजायरन् वियमाणेवा वियरन् । असादा चैकासान् सर्व एवासाः एकस्मिन् विचिचे सर्वएव विचिचाः स्युरित्त्वव्यवस्था प्रतिचे वं पुरुष भे दे तु भवति व्यवस्था। नचैकस्यापि पु क्षस्य दे हे।पधानभेदाद् व्यवस्थित युक्तम् । पाणिस्तनाद्यु पधानभेदेना पिजन्मसर्गादिष्यवस्थासस्यान्। ॐ

बै तवा

निश्मामा कृते जाते वा सानादाम इत्यवयवे युवितर्जनता सतावा भ वतीति। इतस् प्रतिचे नं पुष्वभेद र खाइ। अधुमयत् प्रदक्ते बेति। प्रवृ तिश्व प्रयत्सवचा यदायनः कर गवर्तिही तथापि पुरुष उपनर्थते। तवाच तिसानेकमरीरे प्रयतमाने सस्य सर्वश्रारिकोनाति सर्वश्र मतेत। ततस्य सर्वाग्येव सरीराणि सुगयबाबवेत् । नानाचेत् नायं दे। बद्दति । इतस्य पुरुषभेद इच्छाइ। चेगु स्वविषयेया चेनेति । स्वकारी भिवन्धः सिदुधि त्यसामन्तरं द्रष्ट्यः । सिडमेव नासितुम्। दयागुवास्त्र गुम्यम् । तस्वविपर्यया प्रमानासम् । केचित् खबु सत्त्वनिकायाः सत्त्वव हुकाः यथोद्धं स्तोतसः। केचिद्रजी वहुकाः यथामनुष्याः । केचित् त-मायलुखाः यथातिर्यस्योनयः । सा ऽयमीडमलेगुग्यविपर्यया ऽन्यया भाव सोष्तेषु सत्त्वनिकावेषु न भ वेत् यद्येतः पुरुषः स्थात् । भेदेत्व-यसदेष इति॥ \*॥ तचे श्वरःसर्वत्तः परमात्माएक एव। जीवः प्रतिशरी रंभिको विभ निकारचेतिगातममत म् ॥ इड्बाबोकी वेसरत्वप्रतिपाद नात् तथारदेतंनाभिमतम्॥ नेबरा

देतवा

ऽनुष्पत्तेः।१।१६।१६।ओद्रव्यपदेशा<sup>8</sup> च।१।१।१०। मुक्तोपस्यययप देशात्।१।३।२। आकाशोधी न्तरकादिव्यपदेशात्। १।३।४१। भागमान साम्यलिङ्गाच । ४ । ४ । २१। इति सूचे में। चे पितयोदित निरूपणाच । इति गोविन्सभाष्यम तम् ॥ यता दैतसतेयुक्ति रेवप माखं युक्त्यायत् फचतितदेव सर्वाध्या स्मविद्याप्रतिपाद्वश्रुती नां तात्वय मितिरामानुबसतम् ॥ \* ॥ सू नाय स्तु। इतर र्श्यराद्यः संसारीको वा नवानन्त्रयः। कथात् सतपक्षञ्चार दं सर्वे ब्रह्मज्जर्याद्दं कि चेतीतिज गद्वे चयान्यपत्तेः सर्वविकारसृष्टि रच नपर खा दाताना ऽ व्यचोपपदाते ॥ ॥ रसं होवायं ख्यानन्दी भवती तिम् ते। प्राप्यमप्तक्तिभेदाक्तेनं जी वजानन्सयः॥ अ॥ चन्नसर्वे। ६स तो अवच्यत्र बद्धा समञ्जूते द्रातम्-त्ताना मुपस् यत्तस्य प्रायत्वस्योत्तेः ॥ \*॥ आकाभोवैनाम नामस्प्यो र्निवेशिते स्था दे।भूताका शर्ता से स । ते यदन्तरा तद्द्वी खार्थे। ते नाम रूपे यदनारायतीशिनो इति बामा बन्तःपातिगगन्द्रपार्थभन्नेन । 😤 सादिना ह**डा चेनानामागराया**प देळ हेंसीयी

शात ॥ 🛪 ॥ यत सानन्द्मय साता न सन विषय नजायते न प्रियते न इसतेन वहुते यथाकामं चर्ति यथा का मंचिवति यथाका मं रसते इति भा गसाचे गेश्वरसाम्य चिक्रार जीवसा ज मत्वाति:। चकारादश्रुतत्वात् जगद्या चाराचीपास्यभावादिति ॥ \*॥ विक च्योविनिवर्त्तेत कित्यते।यदिकेनिच-त्। उपदे शाद्यं वादाचाते देतं न विन्दाते दृच्यागमविदः॥

बैती। वि। भेदवादिनि॥ कपिखका बाद्वुद्वाईताद्दिष्यनुसारिणि ॥ यथा । स्वसितामाध्यवस्थास्त्रदेति-ने।निश्चिता दृढम् । परस्यसं विक ह्यानी तेरवं नविष्यत इति ॥ य-वस्थासु स्वसिद्धान्तर्चनासु। निश्च ताः एवसेवैषपरमार्था नान्यचेति तत्र तचनिक्ताः । स्वसिद्धान्तदर्थन निसित्तमेशन्योन्यं विष्यम्ते तैर सादीया वैदिकः सर्वानन्यत्वादा-त्मैकत्त्वदर्भनपची निवक्थते यथा स्वहस्तपादादिभिः ॥ श्रदेतं पर्मा र्वे। विदेतं तड्रेद उचते। तेषाम्भय बाहैतं तेनायंन विष्यते ॥ हैतंना नान्तं तसाद्देतसभेदः कार्यम् ॥

कक स्वार्धे वा वाचः॥

हेव:

देधम्। स। दिपकारे ॥ दिन्दोश्च ध मृज् ॥ सैन्यदिधास्तिते ॥ एकेनस न्धि रपरेग विग्रह रूखेवं दिप्रकारी देधम् ॥ विवादे ॥ धम् न नात् स्वा र्वेड दर्भनम्॥ पश्चिदेधानित्यानि ॥ देधीभावः। पृं। देधे। नीतिवेहिनां राजांग्यविश्वेषे ॥ विवारी विश्ता र्भधो वाचात्मानं समर्पयन् । हैधी-भावेन वर्षीत काकाचिवद्खचित-इतिनीति: ॥

दैप:। पुं। दीपचर्मा हतेरचे। वैयाधे ॥ दीपिनेविकारः। प्राणिरजतादि स्बोऽज्। देपेनचर्मगार्गरवृतोरवः । देपवेयाघाइन् ॥ न । आघचम बि।। दीपिनेविकारः। प्रासिर्ज तादिभ्योक् ॥ वि । दीपसम्बन्धिन ॥ ब्याध्यक्षंसम्बन्धिनि ॥ दीपसम्ब न्धिन॥ असा H

दैपहिकः । पुं। दिपदामधीते बेदवे न्यर्थे ॥ उ॰ ठक् ॥

द्यावनः । पुं। व्यासे ॥ श्रीप सयनं स्थानं जनाभूमियस्य सदीपायनः। स एव। प्रश्रम् ॥ दीपेन्यस्तस्तवावा बस्तसार्देपायनाभवदिति पुरागा म्। तथासच्यदस्या ॥

🗝 देतीयीकः। वि । दितीये ॥ तीयादी दियाः। वि । दीपवासिनि। समुद्रसमी 🖁 पविभिद्यास्म । दीपादनुसम्हंबन्

द्याण्य

॥ खियांदेया ॥

मातुरः। पुं। गणाधिपे। विष्ठराजे
॥ दयोर्माचो रपत्थम् । मातु हत्स
ङ्खेत्थणि उत्तंरपरत्वच। दुर्गाचा
मुख्डाभ्यां पाखितत्वात्। गजमुखत
याइस्तिन्याभ्रष्यपत्थन्वात्॥ गङ्गाया
श्रपत्थन्वादा ॥ जरासन्थे ॥ दि । दि
मातृजे ॥

दैमातृकः। पुं। नदीर्दाष्ट्रजलाङ्गृतधा न्यभृतेदेशे॥

देष गीया। स्ती। नागबल्ली प्रभेदे॥ द्यङ्गः। पुं। दिस्वभावराश्ची॥

ह्यक्रुखम् । चि । चक्रिलिदयपरिमिते॥ दे चक्रुखी परिमाख मस्य ॥ न । च क्रुखिदयमाचे ॥ दयारक्रुख्योः समा

हाज्ञ छः । दि । अञ्च खिदयपरिमिते ॥ दावञ्जली परिमाणमस्य ॥ न । अ व्यक्तिसमाचे ॥ दयारञ्जल्याः समा हारः ॥

द्यामुक्तम्। न। परमागुदयसंयोगा दु
त्यने। परमागु समनेतह्ये। पर
मागुदयातमके ॥ तच्च प्रच्यचादिनि
धयम्। यथा। निषयो द्यागुकादि
सनु बद्धाण्डान्त उदाहृतः ॥ तस्य प
रिमागम निष्यम्। यथा। भ्रान

द्याहिक:

इतमितिभाषा परिच्छेदः॥

हैमातुरः। पुं। गणाधिपे। विष्ठराजे हान्यः। वि। दायामन्यस्मिन्॥ देश्र ॥ दयोर्माचो रपन्यम्। मातुकत्स न्येयस्थवा॥ न। दयोर्न्ययोः समा ङस्येन्यणि उन्तरंपरत्नव्य। दर्गाचा हारे॥

> हार्थः । वि । अर्थद्ययुक्ते अव्दादे ॥ हाष्ट्रम् । न । ताम्रे । मुख्ये ॥ देहेमह प्ये अन्तुतेस्य । अमू० । गत्त्यर्थे-तिक्तः ॥

> ह्यहः। पुं। अवर्दये ॥ देशवनीसमा इते। रात्राक्षाक्षाःपुंसिः॥

> द्यात्मकः । पुं । भिष्यनकन्याधनु सीन राणिषु ॥ यथा । चरस्थिरद्यात्मक नामधेया मेषाद्या ऽसीक्रमशःप्र दिष्ठाः । इति ॥

द्यामुष्याययः। पुं। तवममचायमिति
परिभाषया धर्मतः परिग्रहीते॥ अ
मुष्यप्रसिदृखाप त्यमामुष्याययः। द
यो रामुष्याययः॥ उभयोरप्यसौपि
एउदाताभवति। यतः सुतोजायते ये
नचायं धर्मातोग्रह्यते तयोः। उभ योरप्यसौरिक्यी पिएउदाता चधर्म तः। इति स्मृतेः॥

द्याहिकः । नि । दिनदयभवे ॥ द्याहे अवः ॥

SSEE

**888** 

धनस्

ध.

भारताः । यु । धकारे ॥ धक्कि ॥ कु वेरे ॥ व्र ह्या ॥ न । वसुनि । धने ॥ धटः । युं । दिख्तु लायाम् । तु लापरी चायाम् ॥ तु लायाम् । तरा कृ इति भाषा ॥ तु लारा श्रो ॥ धटकः । युं । चतु ईश्व ब्रह्मपरिमाणे । दिचलारिश्व दित्तकासु ॥ धटपरीचा । स्वी । तु लापरी चायाम् ॥ धटी । स्वी । वासतस्वी रे। धज्जी दितभा षा ॥ कै। पो ने ॥ धटी दानम् । न । गर्भा धानानन्तरस्वी

मृलयंगाहस्तेषु पृष्यादित्युत्तरासु
च। सगेपीष्यो धटी देवा सीम्यवारे
शुभेतियावितिज्ञोतिः सारसंग्रहः॥
धन्तरः। पुं। उन्मत्ते। धुस्तूरे ॥ धन्त्रः
दे। सद्वयाध्निश्चातंत्र्यज्ञवर्क्षष्ठनुत्। कषाया सधुर स्तिक्तो युकालि
चाविनायनः॥ उष्यो गुष प्रयक्तिस्त कण्डू कृमिविषापदः॥ \*॥ धयति धातून्। घेट्०। वा० जर्च्। एषो दर्शदिलात् साधः॥

सम्मदानकचीरवस्त्राने ॥ यथा।

प्रमान । न । ग्रीधने ॥ वित्ते । स्वापते ये । प्रमान थे । स्वीपते ये । द्विषो ॥ यदे तद्

धनम्

द्रविशं नाम प्राथा एते वहि श्चराः । सतस्य इरते प्रायान् ये। यस इरते धनस् ॥ इति क्वर्मपुराखन् ॥ श्रीमाग वतेत्। राजन् यसनुग्रक्तांस इरि ष्ये तहुनं भनै:। ततो १धनं त्यज-न्यस्य स्वजना दुःखदुः खितिमिति॥ दानं भाग स्वथानाशो धनखगतिरी हभी। दानमात्री कृतीनाच नाभः पापात्मनां किलेतिदेवी भागवतम् ॥ धनात्कुलं प्रभवति धनाहु माः प्र दर्शते। न धनस्य भवेद् धर्मः काम रचैनकथन्दिन ॥ तत् विविधम् क्तं गारुडे २१० अध्याये । यथा । धनंतु विविधं चे ये शुक्तं शब खमेवच । वृष्णाञ्चतस्य विचेये। विभागः सप्त धापृथक् । अ॥ कमायातं प्रीतिदायं प्रा सच्चसइ भार्यया। इतिशेषेश सर्वे षांवर्णानां चिविधं धनम्॥॥ वैश्रीष कं धनं दृष्टं ब्राह्मवास्य चिलचणम्। याजनाध्यापने निच्यं विशुद्दाच प्रति ग्रइ: ॥ विविधं चवियस्वापि प्राकृते श्रीषिकां धनम्। युद्धार्यं बन्धां कर जंद पद्मवध्यापहारतः ॥ वैश्वीषक धन दृष्टं वैश्यसापि विज्ञास् ॥ कृषि गार चवाणिज्यं ग्रहस्ये स्टब्न् ग्रहा त् ॥ क्षषीद्कृषिवाणिज्यं प्रक्ववीत स्वयंकृतम्। द्रापलाने स्वयंकु-रू

धनदा

। धनधान्ये। पचायच् ॥ सेहार्हे ॥ धनिष्ठ नच्चे ॥

धनके जि:। पुं! क् वेरे। राजराजे॥ धनच्छः। स्त्री। पचित्रिशेषे । करेट व्यायात्॥ इ०वि०॥

धनद्भयः । पुं। अर्जुने । युधिष्ठिरराज-स्यार्थं दिग्विजये सर्वान् रा तोजि चा धनमाहताति सहाप्रभावे पा-ग्द्रवानां मध्येभगविद्याती। ॥ वङ्गी ॥ धनमिच्छे बुताशनात् ॥ नागप्रभे हे ॥ अयन् जलामयाधिपतिः ॥ पे। पण करे देइवर्त्त्वाया॥ नजहाति सृतज्ञापि सर्वेव्यापीधनज्ञयः ॥ क क्रमतरा॥ चित्रंकर वे॥ प्रलेहप भेदे ॥ यथा। मांसकूषाएउ बद्बी भुज्ञ बेराणि साधवेत्। प्रले हविधिना चायं प्रते होयं धनजायः ॥ धनजाय ति। जिजये। अस्मात्। संजायां भृत्य र्टाजधारिसहितपिद्मः इतिख्छ। अवदिषदि तिमुम्॥

धनदः। पुं। जुनेरे ॥ धनं दयते । दे ङ्गाबने। श्रातद्ति कः ॥ इज्जिख युचे ॥ वि । धनदाति ॥ धनंददा ति। बुद्दाञ् । भातः ति कः ॥

💥 धनदा। स्त्री। देवी त्रिशेषे ॥ टाव् ॥ 🎇 धनदाची। स्त्री। खना करची॥

धनवा

र्धनैनसायुज्यते दिनद्रति ॥ धन ति धनदानुचरः । पुं । यचे ॥ धनदस्थानु चरः॥

> धनदानुजः। पुं। दशास्त्रे। रावग्रे॥ध नर्ख अन्जः॥

> धनदायी। पुं। असी ॥ आरोग्यं मा-खारादिको हुनमिक्कोहुताश्रनात् चानचग्रहरादिको नातिमको ज्जनाईनात्॥ वि। रिक्थप्रदे॥ धन ददा। खी। जिनम्मितिमेषे ॥ धनपति:। पुं। कुवेरे। व्यम्बकसखे॥ धनस्य धनानां वा पति: ॥ वि । धना न्विते ॥

> धनपि याचिका। स्त्री। विनामायाम् धनिविशाची । स्त्री। 🖯 । तृब्बायाम् । धनलाभे ॥

धनप्रया। स्त्री। काक जंबाम्॥ धनमानमदान्वितः। वि! धननिमित्ती यामान सात्मनि पूज्यत्वाधासः त निमत्तीयामदः परिसन् गुर्वादा वयप् ऋत्वाभिमान साभ्यामन्विते॥ धनलालुपः। चि । धनविषये अतिल् ब्ये ॥ यथा । यदातु के च्छ जातीया-राजाने।धनने। खुपाः । अविधानि महाप्राज्ञे तदैवप्रजः किलिरिति श्री महानिवागतन्त्रम्॥

धनवान्। चि । धनिनि । धनविशिष्टे ॥ 🛪 धनमत्वसास्मिन्वा। तदस्यासीति

## धनाध

मतुप्॥ धिगस्वेताविद्या धिगपिक विता धिक्मुजनता वयास्ट्रपंवाधिक् धिगिविचयशो निर्धनत्रताम्। असी जीयादेक: सकलगुणही नेापिधनवा न् वहिद्वारेयस्य त्याखनसमाःसन्ति गुणिन इति विवेकिनः खेदात्तिः॥ धनवती। स्त्री। धनिष्ठान स्वे ॥ ङीप्॥ धनस्तकः। पं। गाचुरे ॥ इतिप्रब्दच न्द्रिका॥ धनस्वामी । चि । उत्तम में ॥ धनइरी । स्त्री । चएडाहुमे । चारना-मगन्धर्वे। गणहासके ॥ वि । धन हारिणि ॥ धनं हरति। हुन्। हर ते (न्वमने ऽच्। गीा अधि। धनहारी। चि। धनहार्के॥ धनागारम्। न । भाराङागारे ॥ धनाखः। वि।धनसंयुक्ते॥धनेनस्राखः॥ धनाधिकृत:। वि। धनाध्यचे। खजा न्ची इति भाषा॥ धनाधिषः। पुं। कुवेरे। गुद्धके खरे। धनदे ॥ धनानामधिपः ॥ धनाधि । ति:। पुं। कुवेरे ॥ धनानास घित्रति:॥ धनाध्य च:। पुं। क् वेरे। धनदे ॥ धना ऽधिकृते। खजान्ची दति भाषा॥ अखन चर्ण यथा। लेक्विस्वाजिना-दीनां रतानाच विधानवित्। वि- धनिष्ठा

चाता फल्लासाराया मनाहार्यः यु चि: सदा ॥ निप्याश्चापमत्त्रश्च-धनाध्यचः प्रकीर्त्तितः ॥ आयदारे षु सर्वेषु धनाध्यचसमानराः । व्य यदारेषु चतथा कर्त्तं थाः पृथिवीचि ता ॥ इति मत्स्यपुरायम् ॥ धनाया। ची ।धनले भे ॥ जीर्येन्त जी यतः केया दन्ता जीर्येन्त जीर्यतः। जीवताया धनायाच जीर्यते।प न जीर्येति ॥ धनाश्ची:। ची। रागियी विशेषे ॥

घनाश्री:। स्त्री। रागिषी विशेषे॥ धनिक:। पुं। धन्याके॥ अस्मिक्षेकी विमितिराजनिर्घेष्ट:। पुल्लिक इति स्रेट्गी॥ धवे॥ चि। साध्नै॥ धनि नि॥ धनसस्यास्ति। श्रतद्दनिठनावि तिठन्॥

धनिका। स्ती। साधुनायाम् ॥ वध्वाम् ॥ यवस्थाम् ॥ मियङ्गृष्टचे ॥ धनी। त्रि। त्राच्ये ॥ वहुधनमस्यास्ति । त्रतद्दनिठनावितीनिः ॥

धिनहा। स्ती । श्रविष्ठायाम्। चयोविश्व तितमेन चर्ने ॥ श्रितिश्येनधनवती । इष्ठन् । विन्मत्पोर्लुगिति मत्पोर्लु म् ॥ श्रवजातस्यफ्लम् । श्राचार्जा ताद्रचाक्शीले। धनाधिशाली वस्त्र वान्द्यालुः । यस्यप्रस्तीच भवेड ॥ निष्ठां महत्पतिष्ठा सहितो नरः धनुर्भृ

खात्॥

धनीका। छी। युवन्याम्॥ धनीयकम्। न। धान्याके॥ धनुः। पुं। पिया बही ॥ राश्विभे दे॥ धनुर्खासः। पुं। यवासे॥ श्रासने ॥ इस्तचतुष्ठयमाने ॥ दध अनुर्क्षता । स्ती । स्रोमदस्याम् ॥ भृष्टभी ह्विरित्सरित निधनिमिम

स्जिध्यउरिति उः॥ षनु:पट:। पुं। वियाचतरी ॥ धनुषद वपटोविस्तारा ऽ ख॥

धनु:शाखा। स्ती। मूर्वायाम् ॥

धनुःश्रेषी । जी । मूर्वायाम् ॥ स हेन्द्र वाक्त्याम् ॥

अधिपः॥

धनुरम् ॥: । पुं । ज्यायाम् । सार्याम् ॥ धनुषोगुषाः॥

धनुर्गुषा। स्ती। मूर्वायास्॥

धन्द्रं सः। गुं। दंश्रे॥

धनुईरः। वि । धनुषाति । धन्विनि ॥ ध रति। धृञ्ः। अच्। धनुषोधरः॥

धनुई। रो । वि । धनु हरे । निषङ्गिण। चापिनि ॥ तल्लच्यां यथा। श्रूर्स वजयुक्तय गजाम्ब (यक्तेविदः । धन्

इति भवेदात्तः सर्वक्षेत्रसङःशुचि

रिति सत्यपुः । याम् ॥

🕉 धनुर्भृत्। पुं। धनुद्री । धानुको ॥

धनुर्काथम्। न। बस्तवे ॥ धनुषोम- 🕸

धनुद्धी खा। स्ती। मूर्वीयास्॥

न्ति। धार्यति। धनति वा। धनः । धनुर्वेतः। पुं। धन्वन् वते ॥ अल्लात के ॥ बंगे ॥ अश्वत्ये ॥

> धनुर्वेदः । पुं । श्रद्धाखप्रयागापसंचा रमतिपादके मन्त्रसहिते पाद्वत् ष्ट्रयात्मके यजुर्वेदस्योपवेदे ॥

धनुष्करः। पुं। धानुष्के ॥ धनुः बारे य स्य ॥ यदा । धनुःकरोति । दिवावि भेतिटः ॥

धनुर्धिकः । पुं। वृष्टस्यता ॥ धनुषः धनुष्यटः । पुं। पियाखरुखे ॥ धनुषद्व पटो विस्तारी इस्र॥

धनुषान्। पुं। धानुको। धनुद्धीरिशि ॥ धनुरसास्ति । सत्य । तसीमत्त र्घ रति अत्तम्॥

धनु । पुं। पियाले ॥ पुं। न। राश्च विश्वेषे। ताैचिके॥ सतहाश्रिजात फलं यथा। क्हुकचाकुश्रवः प्रविश महाम् विमलताकाखितः सर्ते।कि भाक् । प्रयथरेडि धनुईरगे नरी धनकरे। नकरे।ति धनष्ययम्॥ त-स्यानातफलम्। धनुकं सेसम्त्यको नीतिमान् धनवान् सुखी । कुखम 🕸 ध्येषधानस् प्रात्तः सर्वस्त्रेप्रोधकः ॥ 💥

धन्यः

**XXXX**X

शरासने। कादगढे। कार्मुके॥ अ-खलचणं यथा । धनुस्तु दिविधं प्रो क्तं भाक्षं गंभं तथैवच । काम जंव र्षेद्रहमा तयार्गुण उदाहृत:॥ सुखस म्पत्तिकर्णं सममुष्चायतं धनुः। विपदे। मृष्टिवेषम्ये तदक्ते भक्तमाव हे दितियुक्तिकल्पतकः ॥ \* ॥ धनुषा कार्यमेतावदाक्तानामभिरचयम्॥ \*॥ इस्तचतुष्टयपरिमाखे। काठा। द्रित गाडभाषा ॥ यथा। चतुर्विशा त्रुलाइस्तस्तच्युष्यं धनुःस्नृतम् ॥ ति । धनुईरे ॥ द्धन्ति धारयति । धनः । उसि: प्रस्ययः ॥ यदा । धन ति । धनग्रब्दे । अस्तिपविपयिनत निधनितपिभ्योनिदि स्युसि:॥ धन् । पुं। धनुषि ॥ नवमराश्री ॥ द्धन्ति। धन्यते वा। धनः। कृषि चिमतनिधनिस्जिख्जियकः॥ धनेश्वरः। पुं। कुषेरे ॥ धनागामीश्वरः॥ धन्वकः । पुं। धामिन् इति भाषाप्रसि धन्धधन्धम्। न। श्रपाटवे॥ धन्यः। पुं। अञ्चलखेटचे ॥ चि। द्वा-ष्ये ॥ स्वनामा पुरुषोधन्यः पितृनामा च मध्यमः। इधमाधातृनामाचमा त्रनामाधमाधमः॥ कृतार्थे ॥ पुराय धम्बदुर्काम्। न । मक्वेष्टिते चतुर्हि वति । सुवृतिनि ॥ वाईस्पच्यीयन

धन्वा

चेतियत् ॥ धनस्य नि मत्तं संयोग 🌣 उत्पातीया । गोद्यचर्त्रादिनायत् ॥ धनंत्रयाजनसस्यवा ॥

धन्यव्रतस्। न। धनजनके व्रतविश्वेषे॥ धन्या । स्त्री । स्त्रामनकाम् ॥ धाव्या स्। उपमातिर। धाय इति भाषा॥ धन्याके ॥ पिएडार्कवनदेव्यास्॥ टाप्॥

धन्याकम्। न । छत्रायाम् । कुस्तुन्वुर यि। वित्वके। धनिना इति भाषा ॥ शिलायां साध्सम्पष्टं धन्याकं वस्त्र गालितम्। प्रकरोद्दक्तसिय्यं कप् रादि सुसंस्कृतम्। नवीने स्याये पाने स्थितं पित्तहरं परम्॥ धसते भचार्थिभः।धनग्रव्दे।पिना॰साध्॥ धम्यासरस्वती। स्त्री। तीर्थविशेषे॥ धन्वम्। न। चापे तद्रत्यमरटी कायां भरतः॥

द्वे धनु र्वृच्चे । गात्र वृच्चे ॥ धन्वङ्गः कफ पितास्कासङ्ग् तुवरालघुः। एंड सो वजनुदृष्यःसिक्षमुष्योषसाः॥ इति भावप्रकाशः ॥

शं पञ्च योजनसन्दके॥ सादावर्षशास्त्रे॥ धनायि हिते॥ धन धन्वा। पुं। अल्पोदकदेशे॥ सक्देशे 🖔 ॥ न। चापे॥ खले॥ धन्वते ऽसा 💥

स्वनिमित्ते॥ धनंस्वः । धनगणं स

धन्वया

त्। धन्वः सीचोगत्यर्थः । कनिन्यु ह चीतिकनिन्। धन्वति। सन्तर्भावित ययर्थीवा ॥

धन्वनः । पुं । धामनि इति भाषा प्रसि हे धनुष्टेचे।रक्तक्रसुमे।महावले॥ धन्वन्तरि:। पुं। देववैद्यविश्वेषे। नारा यगांत्रो ॥ नारायगांत्रो भगवान् स्व यं धन्वनारि भेडान्। पुरा समुद्रम थने सम् तस्था म हाद्घेः ॥ सर्वे व देषुनिष्णातो मन्त्रतन्त्रविषारदः। शिष्योहि वैनतेयस्य श्रहरस्योपशिष्य कः ॥ इति ब्रह्मवैवर्त्तपुराग्यम् ॥ काशिराजे। दिशेदासे ॥ यथा। बहिंदियन्त्रति रादिदेवी जराह जासन्यहरी ऽसरागाम्। श्रन्याङ्ग मक्रेरपरैक्पेतं प्राप्तोस्मिगां भृयद हि।पदेष्ट्रम् ॥ धन्वं श्रत्यशास्त्रम् त खानंपारिमयत्तिं गच्छति । स्था ते। अचरः ॥ विक्रमादि च्यसभास्ये वैद्यानारे॥

धन्वसरिग्रसा। स्वी। कटुक्याम् ॥ धन्वयवासः। पुं। दुराखभायाम्।धमा सा श्रीर जवासा इति आषा ॥ धन्व नेमकभूमेर्थवासः। तनोत्पन्नत्वात्॥ धन्वयवासकः। पुं। दुराखभायाम् ॥ धन्वयवासः। पुं। दुराखभायाम् । यवा श्री स्वासा इतिभाषा॥धन्वने।यासः धमनी

सर्भवत्वात्॥

धन्वी । पुं । अर्जुने । पार्थे ॥ कक्ष्मह मे ॥ दुराजभायाम् ॥ वक्रुले ॥ वि । छेके । विद्य्ये ॥ चापिनि । धनुईरे ॥ लोजाक के भवी काटी गङ्गाच्या नग रंधनुः । किल र्जस्यः भरो धर्माः भि वे। धन्वी पुनातुमाम् ॥ धनुश्चापे। ऽ स्थास्ति । बीस्यादिस्वादिनिः ॥ धन्तिस्थानम् । न । प्रस्थाजी ढादिषु ॥

त्विस्थानम्। न। प्रस्थाका द्याद्य । वैश्ववं समपादम्ब वैश्वाखं मण्डलं त या। प्रस्थाकी द मथाबी दं स्थाना न्येतानि धन्विनाम्॥ धन्विनां युदु-काले स्थानम्॥

धमः। वि। श्रामिसंयोगकर्त्तरि॥ शब्द कर्त्तरि॥ धमतेः पत्राद्यव्यु॥ धमकः। पुं। कर्मकारे॥ धमति। श्रा शब्दामिसंयोगयोः । श्रोधमचेति

धमनः। पुं। नले। नहे। नरकटइति न रसल इतिचप्रसिद्धे त्यसे ॥ चि। भ-खाध्यापके ॥ क्रूरे ॥ धमति धम्दते वा। धमध्याने सीचः। वहुसमिति युष्

धमनिः। स्ती । धमन्याम् ॥ धम्यते । ध मिः से नो ध्वाने । अस्तिस् धृधम्य-म्यश्यवितृम्योऽनिरिस्वनिः प्रस्थयः॥ धमनी । स्ती । श्रिरायाम् । नः श्राम्॥ धर्णिः

कत्थरायाम् ॥ इट्टिब्बासिन्याम् ॥ इरिहायाम् ॥ धन्यते । धिमःसीतः। इतिप्रत्ययः । ततः कृदिकारादिक्ति न इतिङीष् ॥ निवकायाम् ॥ पृत्रि पर्ण्याम् ॥

विद्याहाः। पुं। संयतकचेषु । वहुकृतः लेषु । खोषा इतिगाड भाषा ॥ सचकुसुमगर्भा मी ज्ञिकपद्मरागडतिकादिना विद्यः संयतीवद्यः केण्यकः लाप इतिभरतः । जूडा इतिभाष्या । धमध्याने सीतः । विद्या मिलति । धमध्याने सीतः । धम्यासी मिलश्च । सोने। धातीरि ति सीचेषुन भवति । पृषोदरादिः ॥ धरः । पुं। गिरी । पर्वते ॥ कार्पासत् ले ॥ कूर्मराजे ॥ वसुविशेषे ॥ धर् ति । धृष्ठ् । प्रचाद्यम् ॥

धरणः। पुं। श्रद्रिपता ॥ लोके ॥ स्तने ॥ धान्ये ॥ दिवाकरे ॥ सेता ॥ न। चतु विश्वतिरिक्तकारूपे मानभेदे । वल्ले ॥ दश्यपन्नमाने । पर्णसुवर्णा श्रवत्वारः पन्नानिधरणंदश्रेतिमनुः ॥ पन्नदश्यमांश्रे । इतिवैद्यकम् ॥ धारणे ॥ चोडश्र ख्यमाषकैः परिमिते । पुराखे ॥

४ घरियाः । स्त्री । भूमौ ॥धरित। धृज्० । धियते विश्वमनया । धृङ् अवस्था धरणी

नेवा। अर्त्तिसृध्धमी च्यानिः॥ धरिषाधरः। पुं। विष्णा ॥ धरुगयाः ध रः॥ नगे॥

धरिषास्थः। चि । भूतखचारिषा ॥ धर ग्यांतिष्ठति । छा । कः ॥

धरणी। स्ती। भुवि॥ धरणी पतितंती यं चातकानां क्जाकरम्॥ प्रावम-चिह्रमे॥ धरित विश्वम्। धृष्ण्॰। श्रत्तिं स्विधादिना ऽनिः। कृदिका रादिति स्वीष्॥ नाद्याम्॥ कन्दिव प्रोषे। कन्दाली। वनकन्दे॥

धरणीकत्दः। पुं। धरणीनाममृखवि-श्रेषे॥

धरणीकी खकः । पुं । नगे । पर्वते। धरणीधरः । पुं । विष्णा ॥ पर्वते ॥ क-च्छपे ॥ श्रेषदिग्गजादिरूपेण धर-गीधत्ते । धृञ्०। अच् ॥ धरग्याः ध रोवा ॥

धरणीपुरम्। न। चतुरस्वमण्डले ॥ पुं । अञ्चा ॥ धरण्याः पुरम्। धरणीपु रंयस्य ॥

श्वत्वारः पं विश्व विश्वत्व स्थार्थे धर्यीपूरः। पुं । सिन्धी । समुद्रे ॥ पं विश्व स्थापे । इतिवैद्यक्तम् ॥ धार्यो धर्यीक्षवः । पुं । समुद्रे ॥ धर्यीक्षवे । ऽ ॥ चोडश्रक्तव्यमाषकैः परिमिते । प

> धरगीत्रदः। पुं। ईत्ररे। प्रिवे ॥ धर ग्याईत्रदः ॥ त्रमे ॥

। भियते विश्वसनया । धृङ् अवस्था धरगीसुतः । पुं । भासे ॥ धरग्याः-

 $\otimes \otimes \otimes$ 

ध्रास

**सुत:** ॥

धरणीस्ता। स्ती। सीतावाम्। आन क्याम्॥ धरण्याः सुता॥

धरसंख्यः। चि। पर्वताकारे। गिरिस

हम्रे॥ धरदव संस्था साहम्यं यस्य॥

धरा। स्ती। भुवि। वृश्वियाम् ॥ गर्भा

भये। जराया ॥ मेदसि ॥ नाकाम्

॥ महादानविशेषे ॥ धरतिविश्वम्।

धृष् । धराः श्रेखाः सन्त्यस्रांवा।

यदा। प्रियते। घृङ् । अच्॥ ती

र्थविश्रेषे ॥ यत्रसानात् शोकनाशो

भवति ॥

धराकदम्बः। पुं। धाराकदम्बर्छ। प्रा

रुष्ये। भृद्भवस्रभे ॥

धराकदम्बकः। पुं। धराकदम्बे ॥

धरात्मनः । पुं। भामे । मङ्गलग्रहे ॥

धरायाः आतम्जः ॥

धराधरः। पुं। वरा इक्ष्मे विष्णौ ॥ अं

गैरगेषे: ग्रेषाचैरग्रेषां घरां धारय

ति तथा ॥ धरायाधरः ॥ पर्वते ॥

धरामरः। पुं। भूमि देवे । ब्राह्माणे ॥

यथा । धरामरेन्द्रपाश्चिषु प्रधातु मी

इसे धरांयदि चमादरात् सदा प्रदे

हितत्फलप्रदाम् । पयस्विनी स्व

बङ्कृतांसुवंग्रभुक्तिम् तिदां यदात

दाभवेच्छि मुनिमें दर्शन में वर्ष्टाम-

ति वीरवज्ः॥

धक्यः

धरिती। स्ती। भूमी॥ धरितिविश्वम्। ॐ

धरिमा। पुं। रूपे॥ तुनायाम्॥ यथा

। तथा धर्ममेयानां शताद म्यधिके

वधः ॥ प्रियते । घृञ् । इभृधृक्कृ

भ्यर्मनिच् ॥

धरिमसेयः। वि। तुखापरिच्छे हो॥

घर्त्तयः। चि। धारणीये॥

धर्तम्। न। आखये। ग्रहे॥ धर्तिभि

यते वा। घृञ्०। गुघृवीपचिवचिय

मिसदिचदिम्बद्धः॥

धन्मैः । पुं । न । प्रास्ति विह्नतक भी नृष्ठा नजन्मेऽ पूर्व पूर्व भी मांसा प्रसिद्धे भा विष्णाधारभूते पुष्ये । श्रेयसि । सु कृते । दृषे ॥ यथा। श्रुतिस्मृतिभ्यामु दितं यत् सधर्मः प्रकी त्तित इति देवीभगवतम् ॥ सचवर्षाश्रमादिध म्राह्मः। युथा त्तंभ विष्यपुरासे । वर्षे धर्मः स्मृतस्त्रे कश्राश्रमासामतः परम् । वर्षाश्रमस्तृतीयका गासो ने मित्तिक स्त्रेषित ॥ तचवर्षधर्मी निष्णमदां बाद्यायोवर्जे ये दिष्यादिः । श्राश्रमध भाऽ स्त्रीन्धन भेष्य बद्धाच्योदिः । व वर्षाश्रमधर्मः पाला शोद्रस्ते । बाद्धी यास्रोक्ष्य वसादिः । गुर्याधर्मः शास्त्री

याभिषे कादिग्रायुक्तस्यराचाः प्रजा

पाखनादिः । निमत्तधरी विकि

धन्यः

ताकर्षप्रतिषिद्धसेवननिमिर्त्तप्रा-यश्चित्तम् ॥ \* ॥ साधारग्रधर्मा पि। सचाहिं सादिः । न हिं छात् सवीभृतानी च्याचाएड। खं साधारखो धर्मः ॥ \* ॥ मनुस्तु । विदङ्गिः सेवि तः सङ्गिनित्यसदेषरागिभिः। इद येनाम्यनु जाती ये। धर्म सं निवेष ते त्याच । त्रस्ययाखायां नुसूनभट्ट प्रबीताः श्लोकाः । वया । वेदविद्भि त्तीत इति प्रयुष्ताना विशेषवाम् । वेदादेवपरिचातो धर्म इच्छान्नवान् मनु: ॥ इद्येनाभिमुखेन जातद-स्विपिनिहिंगन्। श्रेब:साधनिमस्वा इ तरहाभिमुखं मनः ॥ वेदप्रमाख कः श्रेयःसाधनं धर्मदृष्यतः । सन् त्त्रमेवम्नयःप्रशिन्युर्धर्मं बच्चशिमित ॥ अडहार्थे। चादनाबच्चो। वेदान्तो म्युद्यनिष्श्रेयसहेती ॥ तत्रयागदा नाचनुष्ठानजनिता धर्मी ऽभ्यद्यहे तु:। त्रष्टाङ्गयागानुष्ठानजनितस्वनि: श्रीयसहित्भवति ॥ बेहविहिते प्रा विना मध्यदयनि: श्रेयससाधने प्रष्ट त्तिनिवृत्तिसस्यो ॥ वर्षात्रमत्रा चारव्यक्ग्ये ॥ विश्वितक्रियया साध्यो धर्मः पुंसांगुणो मतः । प्रतिषिद्ध क्रियासाधः सग्गो ऽधर्म उचाते ॥ धर्मे खाचर बंका यें पुरुषे बा विजानता।

धन्मः

सिन्द्रियवर्गं वैययनम् कं ब्रजे त्।मानुष्यं दुर्बभंमातः खर्छे सिन् भारतेश्वसे। श्राष्ट्रारादिसुखं नृनंभवे त् सर्वासुयो निषु ॥ प्राप्य तं मानुषं दे इंकर्त्रंथं धर्मासाधनम्। स्वर्गमा चप्रदं नृगां दुर्खभं चान्ययानिषु ॥ इतिश्री देवीभागवते ३ स्त्रन्धे २५ ऽध्यायः ॥ धर्मास्य चत्वारः पाद्यया। धर्म स्य प्रथमः पादः सन्यमेत ज्ते वेचः । दितीयस्त्रतयाशाचं दयापादस्तु-तीयकः ॥ दानंपादश्चतुर्धेश पुराग चावदिनविद्ति ॥ चतुष्पात् सक्को धर्मद्रतिमनुः। तचापिसन्धंवखद्रन पः खन्नंद्यापिच । सच्यपादेकृते लापेधर्मलापः प्रजायत इत्त्यागमः॥ \* ॥ आतानि ॥ कल्पितस्य सर्वस्य-स्विस्त्रन् धार्यान् ॥ जीने ॥ दे इस् धार्गात्॥ ऋाचारे॥ स्वभावे॥ ख पमायाम्॥ कता ॥ अहिंसायाम् ॥ उपनिषदि ॥ न्याये ॥ षरमात्रसदा द्शप्रभेदे (ऽ॥॥) ॥ पुं । धनुषि ॥ यमे ॥ सामपे ॥ सत्सङ्गे ॥ अर्हति ॥ वस्यकोदिचिग्रसानाज्ञा गेदेवता विश्वेषे ॥ न्यूनदेशहत्ती ॥ \* ॥न। दानादै। ॥ धर्म श्रनैः सन्दिन्या द-ल्मीकमिवपुत्तिका। परलेकि सङ्गा यार्थं भास्त्रनं खगरीरियम् ॥ धर्मे

XXXX

धम्म चे

सति भेवत् वः सति। शितानां स होत एवपरले। कगतस्य वन्धः । अ थाः स्वियश्व निपृष्णे रिष सेव्यमाना नेवासभाव मिष्यान्ति नचस्यिर्त्व म् ॥ लातान्त्रवसस्याने ॥ धरतिविश्वम् भियतेवाधारयतिवा । धृञ् । छन्ति स्तुसुहुस्धृचि चुभाया शपदियचि नीभ्योमनितमन् ॥ धर्माकम्मे । न । धर्माकार्ये । सुभादृष्टप तिपादकित्यायाम् ॥ वेदप्रशिहितं धर्माकम्मे तन्मक्रलं परमिति ब्रह्मवे वर्त पुराष्णम् ॥

धर्माक्यादरिहः। चि। भारतेक जिनस निमानवे॥ इति हेमाहिः॥

धर्माकाय:। पुं। वृद्धे ॥ इतिचिकाएउग्रे ष:॥ धर्माय कायायस्य॥

धर्माकी बः। पुं। राजशासने ॥ इ०वि०॥ धर्माकी बकः। पुं। त्रद्धाशासने ॥ इतिश

व्हरतावली ॥

धना केतुः। पुं। वुहे।

धमा चे नम्। ना धर्मभू में। । धर्म ख्र पृ वे सविद्यमान मो त्यत्ते विद्यमान-खन बृहे निमित्ते ॥ धर्म ख्रचे नम्॥ कुरु चे ने ॥ यथा। वद्यक्टिः कुरु चे च एच ए। सहदाल एम्। धर्म चे नं कु क्वे नं दाद प्रयोजनाविध ॥ ॥ अ घमादा

रामहदानाच्य मचक्रकस्यच। रत क्र त् क्रक्षेच समन्तपच्यकं प्रजापते क त् क्रक्षेच समन्तपच्यकं प्रजापते क त् क्रक्षेच समन्तपच्यकं प्रजापते क त्यवेदिक्चते ॥ चि । धर्माधारे ॥ धर्मापु । चि । धर्म रचके ॥ धर्मोगापा यति । गुपू । क्षिप् ॥ धर्माघट: । पुं । सीरवैशाखे प्रच्य हदा तच्येसुगन्धोदकपूर्णेक खसे ॥ धर्माचकः । पुं । वृद्धे ॥ धर्माचकः । पुं । वृद्धे ॥ धर्माचकः । पुं । जिने ॥ इतिध् ॥ धर्माचारिणी । स्ती । भाषायाम् ॥ धर्माचन्तनम् । न । धर्मचिन्तायाम् । पु

धर्माचिन्तनस् । न । धर्मचिन्तायास् । पु ग्यभावनायास् ॥ धर्माचिन्ता । स्त्री । स्रपायाः । धर्मचिन्त

ने ॥ धर्मस्विचनता ॥ धर्मजीवन: । पुं । ब्राष्ट्रायविश्वेषे । या-जनप्रतिग्रहादिना परस्व धर्ममृत्या स्व या ब्राष्ट्रायो जीवित मस्मिन् ॥ धर्माष्ट्र: । चि । धर्मजानविशिष्टे ॥

धर्माणः। पुं। वृच्चभेदे। धामिनिया ध द्रित गाडभाषात्रसिद्धे ॥सर्पत्रभेदे। हेमना इतिगाडभाषा ॥ धर्मातीर्थम्। न। तीर्थविशेषे ॥

धर्मा चम् । न । हत्तिमच्चे । श्राधे यत्त इतियावत् ॥ यथा । गगनादे वृत्ति मत्त्वच वाधर्मत्वाभा वादिति जग

दीशः॥

पिच । तरन्तुकारन्तुकया यदन्तरं धर्मादानम् । न । प्रयोजनमनपेच्यके

धर्माप

वलधमें बुद्धापाचे भ्योदाने ॥ यथा च देवलः । पाचेम्योदीयते निच्य-मनपेस्य प्रयाजनम् । केवलं धर्म-वृद्यायत् धर्मदानं प्रवचत इति ॥ धमाद्घा ! स्त्री । इविद्रीग्धाम् ॥ धमा न् देगधीतिविग्रहे दुहे:कप् घश्चा इनादेशः॥

घर्बाह्वा। स्त्रो। । गङ्गायाम्। सिंह धर्माद्वी। जी। जिस्धी ॥ यथा। विष्णुपादार्घसम्भूते गङ्गेविपवगासि नि । धर्मद्रवीतिविखाते पापंसे इर जाइबीति॥

धर्म्याधातुः । पुं । खसमे । बुद्धे ॥ धर्मा व्यजी। वि। जीविकार्थं जटाहि-धारिणि। खिङ्गरती॥ या बहुज-नसमचं धर्ममाचरति स्वतः पर्त श्चलाके खापयति तसा धर्मा ध्वजं चिक्रमिवेति धर्मध्वजी । धर्नस्रध्व जिश्विद्रम् । धर्मेष्टिजर्ववा ॥ धर्मेष्ट ना ऽस्यास्ति। अतर्नः॥

धर्मा नेपुण्यकामः। चि। गृहीत नेदा-ध्ययनियमजन्य। दृष्टे की ॥ धर्मापत्तनम्। न। अरिचे ॥ धर्मपत्तने जातम्। तवजातद्त्यम्। संजापूर्वेक त्त्वाक्षष्टिः॥श्रावन्याम्।धमेषुयीम्॥ अध्यक्षपत्नी। स्त्री। प्रथमाहायां सवर्णा

याम् ॥ कीर्तीः ॥ श्रियि ॥ वाचि ॥

धन्यंसे

स्रुता ॥ सेधायाम् ॥ भृता ॥ चमा 🏁 याम् ॥ नारीणां मध्ये की स्थादाः सप्तधर्मपत्न्यो भगविद्यभूतयः। या सामाभासमाद्रसम्बद्धीनापि जन:-सर्वले। बाद्रणीया भवति तासां सर्वस्वीष्त्रमत्त्वमतिष्रसिद्धेव ॥ धन्मीपतम्।न । यज्ञीदुम्बरे ॥ धनीर्ष पचे॥

धर्म्भावातः। पुं। वर्षात्रमधर्मपासके ॥ धर्मम् पालयति । पालः । सर्म स्यस् ॥

धर्मापुतः। पुं। युधिष्ठिरेन्टपे। अञात यवै। ॥ धर्मस्यपुत्रः ॥ नर्मारायय यार्क्ष्याः ॥ धर्मतः कृते पुचे । धरम् वेटा इति भाषा॥

धर्म्याप्रधानः । पुं। धार्मिके ॥ धर्मः प्रधा नायस्य ॥

धर्माभाषाकः। पुं। भारतादिपाठके॥ धर्मामूलम्। न। अहो इहिषु ॥ यथा अहोहरचा पाताभय दमाभूतद्या तपः। ब्रह्मचर्ये ततः सच्चममुक्री गःचमाधृतिः । सनातनस्वधमस्यम् बसेतद्दुरासद्मिति सत् पु॰ ॥ धर्म्भे मेघः। पुं। असम्प्रज्ञातसमाधाः॥ सर्वती विरक्तश्च समाधिपालमपि-सुख सनपेच्यमाग्रस ये।गिनादृढ 🛪 भूमिः सन् धर्ममेय इन्ख्यते। उर्र् धन्मरा

क्ता । प्रसङ्खाने यकुसी दस्य सर्व याविवेकखातेर्धर्भसेघःसमाधिस्ततः क्रोगकर्मनि वृत्तिरिति॥

धर्मायकाः । वि । निक्यनैमिक्तिकस्वध मीखागिन n

धर्म्भयुक् । चि। धार्मिके । धर्मयुक्ते ॥ धर्मायूय:। पुं। श्री हरी ॥ यूपे पशुवत् भगवत्समाराधनात्मका धर्मास्तचव धानी ऽती धर्माणांयूपः ॥ यथायूपः समाराधनात्मकानां धर्माखं स्थान

भिन्यर्थः ॥ धर्माराजः । पुं। यमे ॥ वुद्धे ॥ युधिष्ठिर च्॥ धर्मस्यराजा वा । राजाइ:सिंख म्यष्टच् ॥ धर्मश्चासीराजाचेति वा ॥ धर्मावासरः । पुं । पूर्णिमायाम् ॥ धम्प्री चा। स्त्री । धर्म्याधर्मपरी धर्म्यावाइन : । पुं। श्रीसदाशिवे॥ धर्मी चर्गे ॥ यथाइ ष्टइस्पति: । पनदये लेखनीया धर्माधर्मी सितासिता । धर्मावत् । वि । धर्मचे ॥ क्सुमेश्वसितासितै:। अध्युच्य पञ्च गर्थेन स्त्पिण्डानिर्ति। ततः ॥ समाकृत्वानवेकुको स्थाप्याचान् पन धर्मा व्याधः। पुं। पापपुक्षविश्वेषे॥ क्कीयादविखम्बतः॥ धर्मेग्रहीतेशु

देतवा

जीवदानमन्त्रादिकं शारदायां दि-यतचे चद्रष्टयम् ॥

धर्मां बचयम्। न। धर्मत्वरूपे ॥धृतिः चमा दमे। इस्तेवं श्रीच मिन्द्रियनि ग्रहः।धी वि दा सत्त्य मक्रीधा दश कं अमेलचयाम् ॥ इति सनुः ॥ अपि च । पानेदानं मितःकृष्णे मातापिनो श्चपूजनम् । श्रद्धा विख गेवांग्रास:ष ड्विधं धर्म खचायम् ॥

पश्चनांनियाजनस्थान मेवं विष्णुःस्व "धर्मावाणिजिकः । पुं । पुण्यकर्माफलका मिनि॥

धर्म्भवान् । त्रि । पुरायवति । धर्मविश्व ष्टे ॥ धर्मीत्वास्त्रास्मिन् वा । सतुप् ॥ ्टिपे ॥ धर्भे गराजते । राजुः । पचाद्य धर्मावर्गः । पुं । चतुर्वर्गे ॥ धर्मघटितो वर्गः ॥

वाइनस्य ॥ न । धर्मस्ययाने ॥

। जोवदानादिकैर्मन्त्रे गायत्याचे घर्माविष्ठवः । पुं । धर्माव्यतिक्रमे । अधर्मे॥ सामिशः ॥ श्रामन्त्यपूजवेद्गन्धः धर्मावैतंसिकः । पुं । पाप्कमेणा धन मासादात्मना धार्मिकत्वखापनाय दानकर्रा ॥

चिता। ततः कुम्भात् पिएउसे कं य धर्मा शास्त्रम्। न। सन्वायुक्तस्मृता । ध र्मसंहितायाम् ॥ धर्मप्रतिपादकं-🎇 इःसात् सम्पूज्यश्चपरी चकेरिति॥ शास्त्रम् ॥ धर्मशास्त्रप्रयोजका यथा 🎇 8 8

धन्मं सु

। मन्विविष्णुहारीतयाच्चव्योश ने हिंदा: । यमापस्तम्बसंवर्ताःका च्यायन रहस्पती ॥ पराश्वर्यासश ङ्खिलिखिता द्वगातमा । श्वाता तथा विश्वश्व धर्मश्व प्रयोजकाः दितयाच विष्ठश्व धर्मश्व प्रयोजकाः दितयाच विष्ठश्व धर्मश्व प्रयोजकाः दितयाच विष्ठश्व । उश्वनश्वव्यर्थ नो धन्दैकवङ्गावः । नेयं परिसङ्ख्या किन्तु प्रदर्शनायं मेतत् । अतो वै। धा यना देरपि धर्मशाच्च च्यामिक इम् । एते घा प्रच्येकं प्रामाण्ये पि साकाङ् चाला माकाङ्चापरिपृत्य मन्यतः कियते । विरोधेतु विकल्पः ॥

धर्मामी जः। ति। धर्मयुक्ते। धार्मिके॥ धर्मः शीलमस्य॥

धम्मेशुहिः। स्त्री। ऋधमानिः व्यवस्यनिर्हा रगो॥

धर्मा तंस्थापनम्। न। वेदमार्गपरिएच ग्रे॥ धर्म स सत्यक् अधर्मनिवारग्रेन स्थापनम्॥

धर्म्भासं हिता। स्त्री। मन्त्राद्युक्तस्मृते।॥ धर्मनेषधार्थे रचिता। सम्पूर्ने हिधा ते:कर्मणिक्ते दधाते हि:॥

धर्मासस्राहचेताः। वि । धर्मे विषये-निर्णायकप्रमागादर्शनात् संशयेर्थाः प्रचित्ते॥ धर्मे सम्मृहं चेतो ऽस्य॥

अध्यक्षसाविश्वाः। पुं। एकाद्ये अना ॥

धर्मसुतः। पुं।युधिष्ठिरे ॥धर्मस्यसुतः॥

धन्याधि

धर्माहः। पुं।कि जिङ्गे। धृम्याटपिचि णि॥ ॐ धर्मास्यः। पुं। माड्विवाके॥ धर्मे तिष्ठ ति। ष्ठा०। कः॥

धर्मास्वानम्। न। खद्मान्वयमभवने ॥ धर्माङ्गम् । न। ब्रह्मचर्थादिदशसु॥ यथा। ब्रह्मचर्थेग्रसस्थनतपसाच प्र वर्त्तते । दानेन नियमेनापि स्वमा श्राचेनवल्लभ् ॥ अहिंसयासुशान्या च श्रक्तेयेनापिवर्त्तते। एतेर्दश्रभ् द ङ्गस्तुधर्ममेवप्रस्चयेदितिपा० भू०॥ धर्मात्मजः। पुं। युधिष्ठिरे॥

धर्मातमा । पुं । धर्मस्वभावे । धर्मानुगतः चित्ते ॥ धर्मश्रातमायस्य ॥ मुनिवि षेश्रे॥

धर्माधर्मापरीचग्रम्। न। मिताचरा क्तपरीचाविशेषे॥

धर्माधर्माहत्। पुं। मीमांसके ॥धर्मा ऽधर्मी त्रिधिनिषेधचादनागर्योपर माथाविति मीमांसकस्वकत्पनामा वम्। देशकालादिष्धर्मा ऽधर्मया विप्रतिपत्तिदर्शनात्॥

धर्माधिकरणः। पुं। धर्माध्यचे ॥ तस्त्र चर्णयथा। समः भने चिमने च सर्वे शास्त्रिकारदः । विप्रमुखः कुली नश्च धर्माधिकरणो भवेत् ॥ इतिम त् पुः॥ न। राचो विचारस्थाने ॥ ॐ यथा। धर्मशास्त्रानुसारेण अर्थशास्त्र ॐ धिमांगी

निरूपणम् । यनाधिकियते स्थाने धर्मीश्वकरणं डितन् ॥ इति वी० मि॰॥ पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः मांश्रव श्चाप्यले। लुपा:। धर्माधिकर्गे का धा जनाह्वानकरानराः॥ इति म-त्य पु॰॥

धर्मीधिकरणी। पुं। धर्मीधिकरणवि शिष्टे। धर्माध्यचे। माद्विवाके॥ धर्माध्यत्तः। पुं। धर्माधिकरणि॥ क् बची बगुणोपेतः सर्वकर्मपरायणः। प्रवीगः प्रेषणाध्यची धर्माध्यची वि-धीयते॥ परमे यरे॥ धर्मपदं जच ग्राधमीधर्मप्रतिपादकम् । तथाच धर्माधर्मी फलदानाय अध्यचावस्वे ति ते। अध्यच्यतीतिवा॥

धर्म्याभासः । पुं। श्रुतिस्मृतीतरशास्त्री त्तो सुकृते ॥ यथा । श्रुतिस्मृतिभ्या मुद्तिं यत् स धर्मः प्रकीर्त्तितः। अ न्यशास्त्रेषु यः प्रोक्तो धर्माभासःसड चत इति देवीगीता॥

धर्म्भारत्यस् । न । पुत्रस्वनविश्वेषे ॥ तीर्घविश्वेषे॥

मासने। विचारासने। व्यवहारासने॥

धम्मास्तिकायः । पुं। पुत्रसास्तिकायादः धर्षशी । स्ती । स्राभसारिकायाम्।

न्यस्मिन्ध्युद्यहेता ॥

🎇 धिकांगी। स्ती। रेगुकायाम्॥

धर्षगी

धर्म्भा । दि । पुग्ययुते । धर्मवति ॥ॐ धर्मी विद्यते ऽस्य। द्निः॥ अधिक दे शवृत्तें। । धर्मा यागादिरूपाः श्रीताः स्मान्तीसान्त्रिकाश्व भगवत्समारा-धनरूपा:ग्राह्यचेनस्याप्यचेनचसत्त्य स्येतिधर्मी । इनि: ॥ धर्में श्रे सर्वम आन्तं प्रकारेतु विपर्ययः॥ धर्मिष्ठः। चि। धार्मिके॥ धर्मे। त्तरः। वि । धर्मप्रधाने ॥ धन्मीपदेशकः। पुं। श्रीग्री। धर्म्म । चि । धर्मयुक्ते ॥ धर्मादनपेत म् । धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेत् इति यत् ॥ धर्मे गप्राप्ये ॥ नै।वये।धर्मे स्था दिनायत् ॥

ध्रम्येविवा इ: । पुं। ब्राह्म देवार्घ गान्धर्वमा जापच्यरूपे विवाहविशेषे ॥ धर्ष:। पुं। प्रागल्भ्ये ॥ असर्षे ॥ शक्ति वस्थने ॥ संहती ॥ हिंसायाम् ॥ धर्ष ग्रम्। धृषेभी वे घञ्॥

धर्षकः । चि । अभिभवकर्त्तरि ॥ नटे॥ धर्षकारिगी। स्ती। दूषितायां कन्या याम्॥

धर्मासनम्,। न। राज्ञोधर्मदर्भनार्थे धर्षसम् । न। परिभवे ॥ रते ॥ धृषे र्ल्युट्॥ धर्षश्रब्दार्थे॥

> असत्त्याम् ॥ धर्षति । विधुषाः । खुट्। ङीप्॥

४ धर्षणीयः। चि। श्राभभवनीये। धृष्ये॥ ४ ४ धर्षणीयः। चि। श्राभभवनीये। धृष्ये॥ धर्षिगी। स्ती। पुंश्वल्याम् ॥ धर्षितम्। न। रता। मैथुने ॥ इति चिकाराज्येषः ॥ चि । कृतधर्षे ॥ । प रिभूते। तिरस्तुते ॥ धुषे:कः। इ-'झुग्री॥

धर्षिता। स्ती। अस स्थाम्॥ तिरस्तृ तायाम् ॥

धन्यः। पुं। हत्नग्रम चर्चे। धन स्रांकडा दतिगाड भाषा॥

धनाएडकः। पुं। धनाएडे॥ धवः। पुं। नरे ॥ धूर्ते ॥ पन्या ॥ स्व-नामैवखातेवृत्ते। मधुरत्वचे।पी तफते। ग्रीरि। गुक्तवचे ॥ अस्यगु याः । धवः शीतः प्रमेहार्शःपाएड पित्तकफाप इः। सधुर स्तुवर स्तस्य फबच्च मधुरं मनागिति भावप्र-काशः॥धवति धुवति ध्नोति धुना ति वा। धूज् धुज्कम्पने ध्विधू

धवलः। पुं। वृषश्रेष्ठे। सहाचे ॥ ची नकपॅरे ॥ धवरचे ॥ रागविश्रेषे ॥ वीरवचे ॥ पाग्डुप्रभेदेखगे । धैा ला दति भाषा॥ धवलः पाण्डु इहि ष्टो रक्त पिचहरी हिमः। रसे पाके च मध्रः सङ्गाची वातशान्तिकृत्॥

नने वा। पंचायच् ॥ यदा । धूयते

। ऋदे रप्॥

धवखी

न। श्वेतमरिचे ॥ छन्दोभेदे ॥ यथा 🌣 । दिजवरगणयुगसनगणनगणयुगक लं विमलवलयसपिच वालयसकल जनसुखम्। फिशापतिवर्भिशित म म्लधवल मिह हितं विमलकविसु हृदिव खिलत मिति भ्विविदितम् ॥ यथा ॥ उपगतर्हसुर्भिसमयर् तिसुम् खिन्न निध्ननमधिपिन सह मधुजिच्चिमपदे। कमलनयन म नुसरसिख तवरभसपरं प्रियतमग्र इगमनमुचितननुचित सपरम्॥ वि। मुलो। सितवर्णाची ॥ सुन्दरे॥ धात्र । वाहु लकात् कलः धाते ह

धवलपचः। पुं। इंसे ॥ शुक्कपचे ॥ धवलपाटली। स्त्री। सितपाटलिका याम् ॥

धव्लस्तिका। द्वी। खटिकायाम्॥ धवलयायनालः। पुं। यावनालविश्वेषे । तारतखुले । पाखुरे ॥ धवला। स्त्री। मुक्तवर्णायाङ्गवि॥ धव खवर्षायागात् अनुदात्तत्वाभावात्र-ङीष्॥

धवलार्कः। पुं। प्रतापसे ॥ धवलश्चा सावक्य ॥

धवली । स्त्री । धवलवर्णीयाङ्गवि । धर् खायाम्॥ गीरादित्वान् डीष्॥

**88888** 

धातुः

ध्रवित्यसम्। न । कुमुदे ॥ ध्रवायकः । पुं। समीरयो । वायो ॥ धु नाति । धूज्०। आयको कू धूपिङ्कि धाज्यः ॥

धिवम्। न। यत्तव्यनचायनथान ने। स्रदोः सन्ध्रचणायसगत्वचारिच ते व्यजने॥ धृयते ऽनेन। धृष्ठ्०। स्रिक्ते बृक्त्इति द्रवः॥

धाः। पुं। ब्रह्माणा॥धारके॥ एइस्पते॥ धाकः। पुं। वृषे ॥ भाजने। श्राहारे॥ श्राधारे ॥ द्धाति। दुधाञ्। कृदा धाराचिकालिस्यः कः। दतिकः॥

धाटी। स्त्री। श्रम्यवस्त्रन्दे। प्रपाते। श्र नोः सम्मुखगमने॥

धायकः । पुं। दीनारभागे। स्वर्षभूषा भागे ॥ दधाति । दुधाञ्०। आग्र-केल् पृथिङ्किधाञ्भ्यः ॥

धातकी। स्त्री। सद्यपुष्पायाम्। धातः
पृष्णाम्। धादः इतिप्रसिद्धे गुल्मे॥
धातकी कट्ठका श्रीता सदकृत् तुव
रा लघुः। तृष्णा तीसारिपत्तास्त्रवि
धक्रमिविसं जित्॥ श्रद्धाः पृष्णाणि
शाह्याणि॥ धातुं करोति। तत्करोतीति णिच्। दिनोपः। कुन्। पिपाल्याद्तिवान् कीष्॥

थ्ळं धातुः। पुं। इन्द्रियेषु॥ शब्दयानै।। ॐ भ्देषसाई।दै। ॥ अत्रार्थनियंय। यं मु धातः

क्तंयया । क्रियावाचित्त्व माखातुं प्रश्ल सिद्धोर्षः प्रदर्शितः । प्रयागता ऽन्धे मन्त्रया अनेकार्याहिधातवर्ति ॥ स कर्मकाकर्मकभेदेन धात ने दिविधाः । तथाहि। सत्ताजीवनद्रपंभी तिश्रय नकी डानिवासचयायन्त ध्वाननभा गतिस्थितिजराखज्ञाप्रमादे।द्ये । माइखेटनवेगयुदुद्दन खातिचरी नादके गुहिस्वेदप लायन समसके गा नौशुतीमक्तने ॥ हतीजागरभी पवकागमनात्साचेसती संशयेचा-नै।मन्दगतीचित्रच्यापतनेचेष्टाम् धी रोद ने। एडी हावकृतीच सिद्धिवर ती चर्चा पबेश्रे बसे बस्पोद्देश निमे चभ-क्रयतनाचे धातवा ऽ कर्मकाः ॥ दैा र्वन्यादिषु चार्षेषुवर्त्तेमानास्तुधात यः। वाचकाभावमान्स्य यतस्तस्या इक्मकाः॥ केाटित्यादिष्चार्वेषु-प्रीक्तायेतेत्धातवः। तसङ्गावे ऽका मेकाः स्युक्तदत् कु त्यांसकर्मकाइति ॥ 🛪 ॥ आ का शाहिम इ। भू ते षु ॥ शब्दा द्याकाश्वादिगुणेषु॥ रसादिषु । र-सास्ङ्मांसमे दे।स्थिमज्जाशुकाि धातव इच्युत्तेषु ॥ गैरिकमनः शि खादास्विकारे ॥ श्लेकादैः ॥ तेषा तवापिविद्यद्भिगेदिता देहधारणात् 🕸 । श्रवाइसुश्रुतः । विसगादानविचे - 🎎 **88888** 

धात्

पै:सामस्यानिकायया। धारयन्ति जगर् देशंकफिपत्तानिबास्तयेति॥ म्मि ॥ स्वर्षादा ॥ सुवर्षे रूपता म्राणि इरितालंसनः शिला। गैरिका व्यन नासी ससीस ते हाः सहिङ्गुलाः । गन्धकाऽसकामच्याद्या धातवागि रिसभवाः॥ \*॥ नवधातवायया। इमतारारनागाच्च ताम्राङ्गेच ती-च्याकम्। कांस्यकं कान्तली इश्वधा तवा ना की सिताः॥ \* ॥ अष्टधा तवायथा। हिर्ग्यं रजतं कांस्पं ता म्रं सीसक्रमेवच। रङ्ग मायसरैच्य च धातवाष्ट्रीप्रकीर्त्तता द्तिदान सागरः ॥ ऋषिच । सुवर्षे रजतं ताम् ली इं कुण्य च पार्दम् । व-क्रम सीसक चैवद्रचाष्टोदेवसम्भ वा इतिवैद्यकम्॥ ॥ सप्तधातवे। यथा। स्वर्णे रूपाच ताम्रच रङ्गं य सद्मेवच । सीसं ले।इच सप्तेते धा नेवा गिरिसक्षवाः इतिभावप्रका शः॥ 🛪 ॥ वलीपितस्वा लिस्यका र्श्यावल्यजरामयान् । निशार्वे दे इंद्ध तिन्हणांबद्धातवामताः॥ 🛪 ॥ सप्तो पधात वे। यथा। माचिकंतु खिकामे चनी बाच्च निप्रबा ऽ बकाः। रसकः श्चेतिविज्ञेयाएतेसप्तोपधातवः॥\*॥

धातुभृ यथा। स्तन्यं रजय नारी यां काले-भवति गच्छति। गुइमांसभवः से हे। यः सा सङ्कीर्च्यतेवसा । स्वेदादन्ता स्तथाकेशा स्तथेवाजयसप्तमम्। इ तिधात्मवाचेयाएतेसत्रीपधातवः॥ इतिसुखवीधः॥ 🛪 ॥ लोकेषु ॥ व-स्तुनि ॥ धीयते सर्वेनिः चिष्यते सु स्यादाविसान्तितिच्युत्पच्या श्रात्मिन ॥ द्धाति श्रोभां धीयते वा। डुधा ज् । सितनिगमिमसी तितुन् ॥ श रीरटूषणाहोषा मलिनी करणाना बाः। धारणाद्वातव स्तेस्यु वीतिपत्त कफाल्यः॥ 🛪 ॥ इरितालं इरे वी थें बच्ची वीयें मन: श्रिबा । पार्हं शिववीयंस्या द्गन्धकं पार्वतीर्जः॥ धातुकाशीशम्। न। े द्रव्यविशेषे। धातुकासीसम्। न। ∫ कासीसे॥ धात्वम्। न। काञ्चिके॥ धात्रावकम्। न। टङ्गा ॥ धात्नाशनम्। न। काष्ट्रिके॥ धात्पः । पुं । अरीरस्थमयसधाता । रसद्तिखाते॥ धात्पृध्यका। स्ती।धात्पृष्याम्।धा इफूल इतिभाषा॥ धातुपृष्यी। ही। धातुपृष्यकायास्। धातक्याम् ॥

श्र ी (स्थसप्तधातुभवसप्तीप धातवा । धातुभृत् । मुं । पर्वते ॥ वि । धातुमा 🕉

8888 8888 धाता

षके ॥

धातुमाचिकम्। न। माचिके। धी तके॥ धातुमारियी। स्त्री। सर्जिकायाम्॥ धातुराजकम्। न। रेतसि॥ धातुवत्त्रम्। न। टङ्क्षे॥ धातुवादी । पुं। कारम्धमिन । धातुवा दरते॥ धात्वेरी। पुं। गन्धके॥ इति मचं ॥ धात्त्रेखरम्। न। कासीसे॥ धातृपत्तः। पुं। कठिनिकायाम्॥ धाता। पुं। अजयोना। ब्रह्माण ॥ उ विचित्रतया प्राणिभ्योविभक्तरि । पेा विश्वतामुखोधाता सर्व कर्मफलदाते यरविभृति:॥ धातुर्गतिविचिषाच दुर्ज्ञेयाभुवनद्ये॥ विष्णा । श्रीपत्री ॥ अननादिरूपेण विश्वं द्धाति धा रयति । इधाते स्नुच् ॥ भृग्स्नेः पु चे ॥ दशमेवत्सरे ॥ यथा । निष्य-त्तिः सर्वेश्रखानां सध्याधातरिकीर्त्ति ता। इच्चचीरगुडादीनां प्रवलचंव रानने ॥ घर्माचकाष्टमेभेदे (॥ऽ।) ॥ वि । पाचके॥ धार्य पेषयःसाम र्थ्ययुक्ते॥ धारके॥द्धाति। लुधाञ्

विवा

धावीफ धाहपुदः। पुं। सनत् सुमारे ॥ ब्रह्मणः स्तमाचे ॥ धाहप्षिका। स्ती। धातकाम्॥ धाह प्यमस्याः। श्रीषकः कप्॥ धाहपुष्पी। स्त्री। धातक्याम् ॥ धाह पुष्पमञ्चाः। पाचिकः कवभावः॥ धाविका। स्ती। आमलकाम्॥ धाची । स्त्री । जनन्याम् । सातरि ॥ जाम बक्याम् ॥ वसुम स्थाम् । भृवि ॥ उपमातरि ॥ धीयते । घेट्० । धः कर्सागप्रन् ॥ द्धातिवा । बुधाञ् ०। सबंधात्भ्यः पृन् । घित्वान् ङीष् ॥ पादानस्वात् सर्वेख कर्मापखजातस्य धानीपनम्। न। श्रामखकीद्ले ॥ता खीत्रपचे॥ षवितरि । कर्भफ खविधातृ गां मध्ये । धाची पृष्ठः । पुं । नटे ॥ उपमातुः सु ते ॥ धात्याः पुषः ॥ धाचीफलम्। न। श्रामखकीफले। श्रां वला दतिभाषा ॥ धाव्याःफलम्॥ इरीतकीसमंधाची फलं किन्तु विश्रे षतः। रक्तिपत्तप्रमेहमं परं दृष्यं

रसायनम् ॥ इन्ति वातं तदम्बलात् पित्तं माधुर्वश्रेत्त्यतः । कफंरूचक षायचात् फलंघात्यास्त्रिदेगषजित्॥ अङ्गार्पाकसदुयलसुपाचितानि सि न्धू यहिङ्ग मरिचादिसमन्वितानि । त से छते पुनर्पिप्रति भर्जितानि धा-दीफलानि जनयनित हिजाठरा-ॐ **XXXX** 

धानी

वितम् ॥ धाचे यिका । स्त्री । धात्याम् । धाय इ ति भाषा॥ यथा। पठेहु।चेयिकावा कां प्राद्मुखी वाष्ट्रसुख इति॥ धाचेयी। स्त्री। धाचेयिकायाम्॥ धानम्। न। पाष्यों ॥ निधाने ॥ धी-यते ऽस्मिन्। ल्युट् ॥ धानक्रम्। न। धन्याके॥ धाना। स्त्री।। वहुरी द्रतिभाषाप्रसि हे भृष्टयवे॥धन्याके॥ अभिनवाद्गि ने। अहुरे॥ चूर्यसन्तुषु ॥ धानाः । स्त्री । धाना भृष्टयवे स्त्रिय इतिव ह्वचनिर्देशात् वहुवचनानोपि ॥ यवास्तुनिस्तुषाभृष्टाः स्मृताधाना इतिस्त्रियाम्। धानाः सु दुर्जरा रू चास्तृट्पदा गुरवस्ताः॥ तथामेदः कफक्कि निश्चाः सम्प्रकी चिताः ॥ द्धाति द्धति वा। दुधाञ् । धा मुबस्य द्यतिभ्योनः । टाप् ॥ धानाकाः। स्त्री। धानासु ॥ निस्तंबहु चनान्तीयमितशब्दरतावखी ॥ धानाचूर्णम्।न।भृष्टयवचूर्णे।सत्तुषु॥ धानी। स्ती। पीलुटचे ॥ आधारे॥ यथा। राजधानीततः साभूत् सर्वया द्वभूभुजामिति॥ घीयते ऽस्वाम्॥ कर्णा ऽ धिकरणयोश्चेतिल्युट् ।

ङीप्॥

धान्यम्

धानुष्तः। वि। धनुष्ठरे। धन्त्रितः॥ धर्रे नु: प्रहर्ण मस्य। तदस्येक्ति धिकृत्यः प्रहर्णमिति ठक्। इसुसुक्तान्तात्-कः॥ यदा। धनुषाजीवितः। वेतः ठक्॥ ज्ञात् हतीयभवने॥ धानुष्ता। स्त्री। स्रपामार्गे॥ धानुष्यः। पुं। वंश्रे॥ इति रानिः॥ धानेयम्। न। धन्याके। धनिका-धानेयम्। न। इति भाषा॥ धान्या। स्त्री। एखायाम्। एथीकाया म्। एखावची इति भाषा इतिशब्द चन्द्रिका॥

धान्यम्। न। धन्याके॥ परिपेले॥ चतु स्तिखपरिसाखें ॥ पूर्वदारग्रहे ॥ बी इिसामान्ये नीवारादे। ॥ धान इति भाषाप्रसिद्धे सत्पत्रखनादै। भा गाईं। असे ॥ धान्यं विविधम् आशु षष्टिकशािकभेदात् । तदप्रावृट्का । ग्रीधानं षष्टिक: खभवमा गुः हिमनोद्भवं गािखः ॥ धान्यं सर्वं नवं स्वादु गुक् श्लेपाक-रं स्मृतम् । तन्तुवर्षे वितं पय्यं य तो खघुतरं हितत् ॥ वर्षे वितं-सर्वधान्यं गौरवं परिमुख्ति। न त त्यजित वीवें स्वं क्रमाना चत्य तः परम् ॥ एतेषु यवगाधृमति-लमाषा नवा हिता: ।

रूचा न तथागुगाकारिः चनंनिच्यसेवितसितिभावसित्रः॥ । याद्यानमा स्वस्थान्मात हिताः, धान्य ाजः । पुं । यवे ॥

यायवग्रीधू चचौद्रजाङ्गल शूल्यभ्गा- धा यवीजम्। ना धन्याके ॥ ति असन्ते वाम्भटेनाकत्त्वात् ॥ धाने वधान्यवीरः । पुं । साधे ॥ दा। दधःति। दुधाञ् । दधाते र्यन्

नुट्चेति यनुटै। ॥ धान्यकम्। न । धान्याके ॥ इ०रानिः॥ धान्यकाष्ठकम्। न। धान्यरचार्थग्रहे

। गोखा इतिभाषा ॥

धान्यचमसः। पुं। चिपिटके॥ धान्यत्त्वम् । स्त्री। तुषे ॥धान्यस्यत्त्वम् ॥ धान्यघेनु:। स्त्री। दानार्थे धान्यनिर्मि तघेना ॥

धान्यपचत्रम्। न। शास्त्रिधन्यादिष-चसु ॥ यथा। प्रात्तिधान्यं त्रीविधा न्यं गूक्षान्यं हतीयकम्। ग्रिन्वि-धान्यं च्रधान्य निस्युत्तंधान्य पञ्चन म् ॥ मालयारक्तमाल्याद्या बीह्यः षष्टिकाद्यः। यवादिकं ग्रूकधान्यं मु त्राचंत्रिक्षिम्यकम् ॥ कङ्ग्वादि चुद्रधान्यं यात् त्वाधान्य चतत् स्मृत मिति॥ अतीसारेपाचनविश्वेषे॥ यथा । धान्यवाल क्षवित्वाब्दनागरै: पाचितं जलम् । श्रामशूलविवन्धवंपा

धान्यास

णाः ॥ पुराणावर्षेद्यादुपरिस्थिताः धान्यसायः। पुं। धान्यविक्रियि॥ । पव्याभिनान्तुपुरागाहिताः । पुरा धान्यवर्द्धनम् । न । वार्द्धियो धान्यष्टद्धौ ॥ पे। षणे साधु । तत्रसाधुरितियत् ॥ य धान्य बृद्धिः । स्त्री । धान्यवर्द्धने । सन्ध

मेतावडुान्यंदे चित्रतोमासानन्तरं व षीनन्तरंवा सपाइं साईं दिगुणंबा दाखामी स्थेत्रहपायां हड़ी॥ धान्यशीर्षं कस्। न। धान्यसञ्जयीम् ॥ धान्याकम् । न । धन्याके । कुरूतुम्बृक्शिय ॥ धान्याकं तुवरं सिग्ध सहस्यं सूच लं लघु। तित्तं कदुणाबीयेष्व दी पनं पाचनं सातम् ॥ व्याप्तं रोचनं

ग्रांडि स्वादुपाके विदेशमन्त् ष्णादाच्यमिश्वासकासामार्थः कृति प्रणुत्। आईन्तुतहुणं स्वादुविश्वेषा त्वित्तनाश्रनम् ॥ धान्य मकति। अ ककुरिलायाङ्गता। अस्।।

धान्याग्रस्। न। ब्रीहिमखर्याम्॥ धान्याचनः । पुं। दानार्थंधान्यनिर्मिते पर्वते ॥

धान्याक्षम् । न । अक्षक्रमार्गोपया गिवस्त्रित ॥ पादांश्रमाजिसंयुक्त म स्रं वद्घाय कम्बले । तिराचं स्थापये कीरे तत्क्षिकं मईयेत्करें॥

धासार्ग

म्नजाद्गाजितं सत्सं वाजुकारि तश्वयत्। तहाम्यास्यमितिप्रोक्त म अमार्यासिद्वये दतिभावप्रकाशः॥ धान्यान्तम्। न। काञ्जिके ॥ धान्यान्तं शां जिच्यां च्छकाद्रवादिकृतं भवेत् आयः। पुं। पुरे हिते ॥ । धान्यान्तं धान्ययानित्त्वात् प्रीगानं-लघुदीपनम् । अवचै। वातरागेषु सर्वेष्वास्थापनेहितम् ॥ धान्येष्वभि ष्तमन्त्रम्। शाकपार्थिवादि॥ धान्यारिः। पुं। मृधिके॥ धान्योत्तमः। पुं। श्रां विधान्ये॥ धासकः। पुं। माषकपरिमाखे ॥ दति वैश्वनपरिभाषा॥ धाम। न। देहे ॥ गृहे ॥ रश्मी ॥ स्थाने। आश्रये॥ जन्मनि ॥ प्रभा वे ॥ त्विषि ॥ ज्योतिषि । स्वयमा-काशे। स्वस्वहृपे ॥ द्धाति धीयते वा। बुधाञ् । मनिन्॥ धामनिधिः । पुं । ऋर्ये ॥ धामानिधिः॥ थामनी । स्त्री । धमन्याम् ॥ धामवान्। चि । तेजस्विनि॥ धामार्भवः । पुं । अपामार्गे ॥ घोषके । तीर्जी इतिप्रसिद्धे भावे ॥ नेन्वाँ खे। पीतघोषाखेपि ॥ धामोर्गः। थामार्गे वाति । वाः । आतीन्पेत कः ॥ यदा । धाम च छ ति । ऋ । । अन्येश्वच् । धामार्चासागीका

धारम् गारतहितस्कीति टच्।। थायः। ति । धारणकर्तारः॥ भाया । वि । धार्यकर्त्ति । पोष्याक त्तीर ॥ यथाविश्वस्य धायादति ॥ धाया। स्त्री । विक्रियञ्चालनार्यायास-चि। सामिधेन्याम् ॥ धीयते पृथ्य-ते ऽिकरनया धीयते ऽनया सिन दितिबा। पायसान्नायनिकायधा-या मानइविनिवाससामिधेनी जि ति धाञी ग्यात् युगागमण्य ॥ धार:। पुं। जलधरासारदर्घेगो ॥ ग्रावा लरे । ऋषो । प्रान्ते । गम्भीरे ॥ भारम्। न । दिख्पानी यप्रभेदे ॥ धा-राभिः पतितं ते। यं गृहीतं स्कीत वाससा । शिलायां वसुधायां वा चैा तायां पतित च्यत् ॥ सीवर्धे राज ते ताम्रे स्फाठिके का चनिर्मिते। भा जने सन्भयेवापि न्सापितं धार स-चते ॥ धारं नीरं विदेषघ्र मनि हें भ्यरसं लघु । सै।म्यं रसायनं वस्यं तर्पां ज्ञादि जीधनम् ॥ पादनं म तिक न्यूक्तिन्द्रादाइश्रमक्रमान्। वृष्णां इर्ति तत्पृष्यं विश्वेषात् प्रा रिषिमातम्॥ ॥ धाराजलव्दिवि धंगाइसाम् द्रभेदतः ॥ यदास्या दा 🕸 त्रिनेमासि सूर्यः स्वातीविशाखयाः 💥 धार्खा

। तदाम् जलहै मृत्तं गाज्ञमृत्तं म निविभः ॥ अन्यदाम्ग्रशीषीदिन चिष्यदाम्बुदैः । अभिनृष्ट मिदं तोयं सामुद्रमितिसंचितम् ॥ ॥ ॥ गाज्ञं जलं स्वादु सुग्रीतलम् कृषि प्रदं पित्तकफापष्टम् । निर्देशपिमष्टं खघ तच्च निष्यं गृषाधिकं खोमिग्र होतमाष्टुः ॥ सामुद्रसिल्लं ग्रीतं-कफत्रातकरं गुरु । चित्राया माश्वि-ने तच्च गृषाच्यं गाङ्गवद्गनेत् ॥ पति तं भृवि तचीयं गाङ्गं सामुद्रमेववा। स्वस्वाश्रयवश्राद् गच्छोदन्यद्ग्यद्रसा दिकम् ॥ इतिरानिर्घेष्टः ॥

धार्**कः । पुं। कलसे ॥ वि। धार्यकः** प्लेरि॥

धारणः । पुं। सम्मते ॥ नीरे ॥ स्वर्डी के ॥ परमेष्टिनि ॥ धृता ॥ न । बि धारखे। धरणा इति भाषा॥ धारयति

। धृष् । नन्यादिस्वाद्ध्यः ॥ धारणा । स्त्री । येगगक्ते ॥ देशवस्यस्य सस्य धारणा ॥ १॥ देशे नाभिचक नासाग्रादे । चित्तस्य वस्योविषयान्त रपरिष्ठारेण यत्स्थिरी करणं साचि सस्य धारणे स्यु यते । स्रथमर्थः । से व्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तः कर-योन यमनियमवता जितासनेन-परिष्ठतप्राणविचेषेण प्रस्थाष्ट्रतेन्द्र धारा

यग्रामेगा निर्वाधे प्रदेशे ऋजुकाये न जितदन्द्वेनयागिना नासाग्रादा-सम्प्रजातस्य समाधेरभ्यासायचेतसः स्थिरीकर्यं कर्त्त्र्यामिति॥ ॥ य मादिगुग संयुक्ते मनसःस्थिति रातम नि। धारणा प्रोच्यते सङ्गि चीगमा खविशारदै:॥तसात् समस्तशक्ती नामाधारे तत्र चेतसः । क्वीतसं-स्थितिं सातु विज्ञेया गुद्धधारणेति वि॰ पु॰॥ धोयेचित्तस्यस्थिरवस्यने ॥ अदितीयवस्तुन्यनारिन्द्रयष्टिशा र्यो ॥ यत्र यत्र मनायाति ब्रह्मसस्त द दर्भनात्। सनसा धारसञ्चेव धा रका सा परामता ॥ मधीदायाम्। सं स्थायाम्। न्याय्यपष्यस्थिता ॥ वृद्धी ॥ निश्चये ॥ धारयति धर्मम्। धृष् । नं श्ख्यः ॥ युच्या ॥

धारणी। स्ती। नाडिकायाम् ॥ वृहो क्तमन्त्रविशेषे ॥ श्रेष्याम् । पङ्कौ॥ धारणीय: । चि। धार्ये। धारयितुंश्रका ॥ धृजो ऽनीयर्॥ धारणीया। स्ती। धरणीकन्दे॥

धारणीया। स्त्री। धरखीकन्द्र॥ धारयित्री। स्त्री। धरित्याम्॥ वि।धा रयितरि॥

धारा। स्त्री। सैन्याग्रिमस्त्रन्थे ॥ घटा हिस्क्रिहे ॥ सन्तती ॥ इवह्रयस्य प्र 🛞 💥 पाते ॥ खड्गादेनिश्चितस्खे ॥ इति 🕸

8888

श्रसि ॥ अतिवृष्टा ॥ समूक्ते ॥ घना सारवर्षेगो ॥ सहग्रे ॥ इतिविश्वः ॥ पुरीविशेषे ॥ तुरक्रगतिपचके-॥ अश्वानान्तुगति धीराविभिन्ना सा च पच्चथा। ग्रास्कन्दितं धैारितकं रे चितं विलातं शुतम् ॥ धारितंविला तं धाराधुतमुत्तेजितंक्रमात् । उत्ते रितचीत पचित्रचयेत् तुरगंगतीः ॥ उत्तेरितातिवेगान्धो नमुणोति न पश्यति। धीरितंगतिमाने यखोजि तं विलातंपुरः ॥ अग्रकायः समुह्ना साक्षिताखं नतत्विकम्। उन्तेजि तं सधावेमं योजनंश्वधाताया ॥ पू वीपरी जमनतः जमादुत्तारणं शुतम् ॥ अश्रयाखेतु संज्ञान्तरेयोक्ताः।ग तिः पुखाचतुष्काचतदन्मधाजवापरा । पूर्वी बेगातथाचान्या पच्च धाराः प्र कोर्त्तिताः ॥ एकैका चिविधा धारा इयशिद्धाविधामता । बच्ची मध्या तथादीर्घाच्चेतायाजयेत् क्रमा-दिति ॥ धार्यन्ते अश्वा अवा उनयावा । धृष् । ययनाः। भि०ष्रङ्। ऋह भोङोतितिग्रोनिपातनाही घीवा॥ धाराकदम्बः। पुं। के खिकदम्ब इति गीडभाषा प्रसिद्धे कदम्बिष्येषे । प्रावृषेग्ये। मेघाने॥

धारितः में ।। उत्कर्षे । इति हेमचन्द्रः । य धाराङ्कुरः । पुं । नाशीरे ॥ श्रीकरे 🛭 ॥ घने।पले ॥ इति मेदिनी ॥ धाराकः। पुं। असा। खद्रे ॥ तीर्थे ॥ इति हिमचन्द्रः॥ धाराटः। पुं। चातके॥ अञ्चे॥ सेघे ॥ मत्तमातक्रे। मत्तगजे ॥ इति भव्दरतावली॥ धाराधरः । पुं । जलधरे । मेघे ॥ धारा गां घरः॥ खड्ने॥ धारापूपः। पुं। अपूपविश्वेषे॥ ष्टतिस श्राकितक्या या दुग्धेनाले। जिता-तुसा। धाराख्या पृपकं स्वाज्ये पकं खग्डेन याजयेत् ॥ आपूपकं सुम ध्रं वयं मित्तइरंपरम्। सुक्षियं-रोचनं इसमच्यर्थं वातनाश्रनम्॥ धाराफनः। पुं। सदनरचे॥ धारावनिः। पुं। वाया ॥ इतिविकाण्ड श्रेषः॥ धाराविष:। पुं। खड्ने ।। इतिचिकाएड श्रेषः॥ धारासम्पातः। पुं। श्रासारे। महावृष्टी ॥ धाराणां सम्पातः सम्भूवपतनस् पतेभावे घच्॥

धाराबुद्धी। स्त्री। विधारसृद्धाम्॥ धारिगी। स्त्री। धरायाम् ॥ प्रात्म-

ं चिहुमे ॥

धारितः। चि। धृते ॥

**8888** 

धार्सा

ळ धारी । पुं। पी खुटचे ॥ वि । धार्वि

शिष्टे ॥

धारः । वि । पानकत्ति ॥ धयति तच्छी लः । घेट्॰ । दाघेट् सिणदस-

देशकः॥

धारेश्वरी। स्त्री। देवी विशेषे॥ धारी पणम्। न। देविनेने पण्धारया

सद्यः पतिते दुग्धे ॥ धाराष्णन्तमः तं पथासमद्दरं निहाकरं कान्तिदं-दृष्यं दृष्ट्या मस्तिवर्द्धनमतिस्वादुन्नि देशषापद्दमितिराज निर्धेग्दः॥

धार्तः । चि । धूर्ते । चूतकृति ॥ धाव नम्। धावु । सं १ किए। वाहु जना त्वले। पः। धाधावने त्रार्तिः। धार्ति रस्यास्ति। ज्यो १ ऋष्॥ यदा । धाधा

वतेन ग्रार्तः॥

धार्त्तराष्ट्रः । पुं । श्रासितासाङ्य्यसित क्रदेशंसिवश्रेषे । कृष्णेश्वश्वचरणे क्रपचितिशंसे । गेडिशाँस इतिगी

डमाषा ॥ सर्पविश्वेषे । ऋही ॥ कै।

रवे। धृतराष्ट्रापच्छेषु दुर्धीधनादिषु
॥ धृतराष्ट्रसम्बन्धिभीकारोगादि।॥

भृतराष्ट्रे भवः। तचभव इच्यम्। त

खेद्भितिदा ॥

धार्त्तराष्ट्रपदी। स्त्री। इंसपदाम्॥

💥 धार्ता। पुं। धारके। धारगकर्ति।

आगमजस्यानिस्यत्वात् त्राहुधातुक

धावित:

खोडुखादेरितिनेडाग्म:॥

धार्मिनः । ति । देवयो । धर्मग्रीले ॥ धर्मयुक्ते ॥ धर्ममधीने वेदवा । धर्म चरतिवा । उ.ठक् । चरति रिक्

श्रासेवायाम् नत्त्वनुष्ठानमाचे । ते न दैववशाहुर्मेष्ठवत्तोऽपिदुर्वत्तोधा

र्मिक इतिने च्यते॥ अध्यः। चि। धार्गीये॥

धाष्टर्यम् । न । सामर्थ्यं ॥ प्रागल्भ्ये ॥ धृ

ष्ट्रस्थकर्म भावावा। ष्यञ्॥

धावकः । पुं । रजके ॥ स्मृतीत् भिन्नावे तो ॥ वि । धावनकर्त्तरि । शीवगा

मिनि। घाउडिया इतिभाषा ॥ धाव

ति। धावु । खुन् ॥

धावन्। वि । हुतंगच्छति ॥ धावुः।

शंह ॥

धावनम्। न। गमने ॥ गुडी ॥ धावुग

तिशुद्धोः। स्युट्॥

धावनि: । स्त्री। षृत्रियग्याम् । धावति

। धावुगतिशुद्धीः । वाहु सकादिनः

॥ करहकार्याम्॥

धावनिका। स्त्री। कराटकारिकायाम्॥

धावनी। स्त्री। पृत्रिपग्याम् ॥ कग्र-

कार्याम् ॥ कृदिकारादितिङीष् ॥ धातकाम् ॥

धावितः। चि। गते॥ मार्जिते॥ घो

या इतिभाषा॥

**88888** 

४ धिक्। अपकारशब्देभेयात्याद्ने । निर्भक्तं ने ॥ निन्दायाम् ॥ यथा। धिक् भसार्हितंभाचं धिक्यासम शिवाखयम्। धिगनी शार्चनंजना धि विवदासि श्वाश्रयासिति ॥ धक्कयति । धक्तनाथने। वाह्यकाट्डिकप्रच्य यः। द्धातेर्वा ॥

धिक्कार:। पुं। निकारे। तिरस्कारे॥ धिक्करणम्। कृञ् । घञ्॥ धिकृतः। वि। अपध्यस्ते ॥ निन्दिते ॥ धिगितिकृत:। धिगकारिवा। क्त:॥ धिक् क्रिया। स्ती। निन्दायाम् ॥ इति हेमचन्द्रः॥

धिग्वणः । पुं । शूद्रेश वैश्याया मृत्यना म्रायागवी तसांत्राह्मणा दुत्पनेस-द्वीर्यंजातिविशेषे ॥ तस्यचर्मकाः र्यम् ॥

धियाम्पति:। पुं। मञ्जूघोषे। पूर्वजिन विश्व है ॥ इतिचि । श्रात्मनि ॥ धिषणः। पुं। विद्याचार्ये । वृहस्य-

ता ॥ प्रश्रस्ता धिषणा अस्य ॥ धृष्णो ति। निधुषाः । धृषे विष् चसं चाया मिति क्युर्वी॥

धिष्या। स्ती। वद्दी। मनीषायः म्॥ धृष्णुवन्त्यनया । जिधृषाः । क्युः । टाप् ॥

🕉 धिष्या:। पुं। अस्तिविशेषे ॥ शुक्रो ॥ धीमान्। पुं। टइस्पता ॥ वि। पण्डि

धीमान्

न। स्थाने॥ त्रस्तिसामान्ये॥ सद्गाः नि । यन्ती ॥ ऋचे । उडुनि ॥ धि ष्यते धृष्णोति वा । धिषश्रब्दे जि-धृषावा। सानसिवर्णे सिपर्णसीति साधु । धृषे ऋँकारस्येकारारपर-त्वाभा ने। ग्याप त्थाय प्रच ते नेव निपात नात्॥

धीः । स्त्री । प्रचायाम् । सतौ ॥ शास्त्रा द्तित्वज्ञाने ॥ ज्ञानभेदे ॥ ध्याय-च्यनया। धी । धायते:सम्प्रसार गचितिकिप्। इखरचेतिदीर्घः॥

धीगणः । पुं । शुत्रवादाद्यसु ॥ तेयवा । गुत्रुषा अवगाचीव ग्रह्मां धारगां-तथा। जहापोद्दार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञा नच धीगुणा इति ॥ धियागुणः ॥ धीतः। चि। पीते। पीया इतिभाषा॥ धीति:। स्त्री। पिपासायाम् ॥ इतिन्हे अचन्द्रः॥

धीदा। खी। कन्यायाम् ॥ वृही। म नी घायास् ॥ धियं ददाति । डुदा-ञ्। कः। टाप्॥

धीन्द्रियम्। न। ज्ञानेन्द्रियेषु । सन त्रादिषु समस्तेषु व्यस्तेषुच ॥ मनः क्या तथानेचे रसनाचलचासह। नासिकेचेति षट्तानि धीन्द्रियाणिप्र चचते ॥ धीसाधकामिन्द्रयम् ॥

धीरत्व

ते ॥ धीर्विद्यते यस्य । मतुप् ॥ ज-हापाह्युगले ॥

धीमती। स्ती। वृद्धिमस्याम्। प्रश-स्तवुडियुक्तायाम् ॥ धीरख्यसाः । म त्प्। उगित्वान्ङीप्॥

धीरः। पुं। ऋषभीषघे॥ विलिराजे ॥ धियमीरयतीतियुत्पच्या चिदा भासदारा घीतादाल्याच्यासेन धीप्रें रके। धीसाचिणि॥ न। कुङ्कुमे ॥ वि। धैर्यान्विते ॥ स्वैरे ॥ पण्डि ते ॥ मन्दे ॥ विनीते ॥ वखयुते ॥ विवेकिनि॥ धियंराति। रा०। आ तानुपेतिकः ॥ धियमी रयति। ईरः । अण् ॥ द्धति धीयते वा । उधा-न्। सुस्धाग्रिध्यः क्रन्। घुमा खेतीत्वम्॥ द्धात्यापत् सुचित्तिम तिवा ॥ स्त्रीसन्तिक षात् धीरोपि वि क्रियां भजतेखनु ॥ \* ॥ विकार हेता विपिविक्रियनोयेषां न चेतांसितएव धीरा:॥ \* ॥ गतस्वार्धिमसंलोकं वि मुक्तो मुक्तवन्धनः। अविचातगतिर्ज च्चात् सवैधीरउदाहृतः ॥ धीराच्च र्घवदचावूते॥

धीरत्वम्। न। धीरतायाम्॥ यथा। प्रागल्थीदार्घमाधुर्घशोभाधीर् ल-कान्तयः। दोप्तियायत्नजाभावद्याव

धीसख:

धीरपत्री। स्त्री। धरगीकन्दे॥ धीरखन्धः। पुं। महिषे ॥ इतिहेम चन्द्रः॥

धीराः । पुं । ज्ञानदेगुरौ ॥ धिवंराति ददाति। राः। क्षिप्चेतिकिष्॥ धीरा। स्त्री। नायिकाप्रभेदे ॥ परिष्ड तायाम् ॥ काकाल्याम् ॥ सन्नाज्यो तिषाच्याम् ॥ स्थिरायांचित्तोन्नते। ॥ श्रवगतुल्यायाम् ॥

धीराधीरा। ह्वी। नायिकाप्रभेदे॥ धीलिटि:। स्ती। दुह्तितायाम् ॥ इति हारावखी॥

धावा। पुं। कर्मकरे। धीवरे॥ धाय ति। धैचिन्तायाम्। धायोः समा सारणच्चेतिकनिष्॥

धीवरः । पुं। दासजाती । कैवर्नी ॥ द धातिमत्यान्। ड्धाञ् । छित्तर क्क् त्वरधीवरे त्यादिनाष्वरजनोनि निपातितः ॥

घीवरी । स्त्री । घीवरभायांयाम् ॥ घी वर प्रव्दात् स्वियां षित्वान् ङी ष्। द धाते:क्रनिपि वने।रचेति ङीबीवा॥ धीयाप्यता। स्वी। वृत्तियाप्यस्ते॥ धीयक्तिः। स्त्री। निष्कसे। नुद्धिसास र्थे। गुत्रृषाद्यष्टविधधीग्योषु॥ धि यःश्रक्तिः॥

हेला: स्वियोक्तजा: ॥ इति हेमचन्द्र:॥ धीसख: । पुं। श्रमास्ये। मन्त्रिण ॥ इ

तिहेमचन्द्रः ॥ धियःसखा । टच् ॥ धीसिदवः। पुं। धीसखे ॥ द्रच्यमरः ॥ धिया धियां वा सचिवः सहायः। धी प्रधान:सचिवावा॥

धुः। स्त्री। कम्पने ॥ द्रस्येकाचरकाषः ॥ धुरीगः। वि। श्रेष्ठे ॥ धुर्थे। धारये ॥ धुत:। चि। त्यक्ते ॥ कम्पिते । विधूते ॥ ध्यतेसा । धुञ्कम्पने । त्ताः ॥ धुनानः । चि । कम्पयति ॥ धुनातेः क त्रिशानच् ॥

धुनि:। स्त्री। नदीमाने ॥ धुनी। स्त्री। नदीमात्रे ॥ धुनेति वेत सादीन्। धुज्रा क्षिप्। षृषीद्रा दिखान् नक्। नानत्वान् ङीप्॥ धुनीनाथः। पु। समुद्रे ॥ धुनीनां-सरितांनाथ: ॥

धुन्धुमारः। पुं। शक्रगापे ॥ ग्रइधू मे ॥ पदाखिको ॥ नुवखयास्वे । राज्ञो वृहदयस्य प्रे

धुन्धुती। स्ती। वासप्रभेदे॥ धू १ स्त्री। भारे ॥ चिन्तायाम् ॥ र्या चग्रभागे। यानमुखे ॥ धूर्वति । धु वीं हिंसायाम्। आजभासेति किए। वीरितिहोधः॥

धुरन्धरः । पुं । धवहुमे ॥ चि । धुर्व हे। धुर्वै। भारवाढरिष्टषादै। ॥ धुरंधा रयति । संज्ञायां भृतृवृज्ञिधारीति खच्। इति स्वामी ॥वाचंयमपुरन्द । धुस्तुरः । पुं। धुस्तूरे ॥

रै।चेति चनारसानुत्तसमुच्यायं त्वात्सः इति नव्याः। खिच इस्वः। अर्बाईषदितिसुस् ॥ धुरा। स्ती। भारे॥

॥ धुरंव इति । खः सर्वे धुरादि च्या च द्रतियागविभागात्खः ॥

धुरीय:। पुं। अनडु इि॥ इतिरानि०॥ धुर्थः । चि । श्रेष्ठे ॥ भारवाढरि । धै। रये ॥ कार्यनिर्वाइके ॥ धुरं वहति । धुराय ब्रुकाधितियत् ॥ पुं। अन दुहि॥ ऋषभीषधा॥

धुईइ:। द्वि। भारवाढिर एषे। धुर्वे॥ वहतीति वहः। अच्। धुरावहः॥ धुवका। स्त्री। श्रुवकायाम्। धुया इति गाड भाषा ॥ धूज्र । कः। तताचा तादाकः। चिपकादित्वानेत्वम्॥ ध्वनः। पुं । बङ्गी ॥ धुने।ति धुनाति वा। धुज् । धूज् । वा। मूस् धूसम्जि भ्यम्बन्दसीतिकान् ॥

ध्विनम्। न।वहः सन्ध्वणाय सगत्व चारचिते याज्ञिकानां व्यजने॥ धुवि नंताबवृनं खादुत्चे पव्यजनन्तत त् ॥ धूयते ऽनेम । धूविधूनने । अ त्तिं बूध्य इति इनः। नुटादि स्त्रेन क्तितातुगाभावादुवङ्॥

रू धूपः इहे धूक्तूरः। पुं। धतूरा इतिप्रसिद्धे चुपे। उन्मत्ते। काइबापुष्ये। धूस्तूरे॥ घू:। स्त्री। घूनने ॥ इति मेदिनी ॥ धृकाः। पुं। पवने। वायाः॥ धुने।ति धु नातिवा। धुज् धुज् वा। अजियु धूनीभ्योदीर्घश्चेतिकन्॥ धृतः। वि । त्यक्ते ॥ कम्पिते ॥ अर्क्ति ते ॥ तर्किते ॥ ध्यतेसा । धृविधृन ने। धूञ्षा। न्नः॥ धूनकः । पुं। यच्चधूपे। राजे। विज्ञव स्मभे ॥ इति निकायङ्गेष:॥ धूननम्। न। कम्पने। कंपाना इति-भाषा ॥ धूजो ग्यन्ता इयुट् । धूज् प्री ञोन्ग्वत्त्रय इतिनुक् ॥ धूपः । पुं । गुम्मुल्वादि गन्धद्रव्यविश्वेषो त्यधूमे तदत्तिकायाच्य । गन्धिप्रा चिकायाम् ॥ सचघडक्रदशाक्रादिशे दिभिन्नो ऽ नेकप्रकारः ॥ विषञ्चधृपा यथा। सक्तुः सर्ज्ञरसे पेतः सर्वपा एलवालुकैः। सुवर्धातस्त्ररतराः क् सुमैरर्जुनस्यत् ॥ धूपेावासग्रहे इ नितिषंखावरजङ्गमम्। नतवकी टानविषं न दर्दुरसरीस्ट्पाः ॥ नकृ च्या नर्भगस्तवधूपायं ववद्द्यते ॥ \* ॥ सर्पनिर्मादनधूपायया । कार्पा धूपरचः । पुं । सर्बह्रमे ॥ सास्थिभुजङ्गस्य तथा निर्मीचनं भ धूपागुरु। न। दाहागुरुणि ॥

धृपाङ्गः

ततं गृहे ॥ इति सत् पु ॥ अॐ ष्टाङ्ग धृपीयथा। गुग्गुत्वगुरुकं तेज-पचं सलयसम्भवस्। कर्पूरं वासकं कुष्टं नूतनं कुङ्कुमंतया ॥ ऋष्टाङ्गः कथिहाधूपा मे।विन्दप्रीतिदेशमत द्ति ॥ \* ॥ पञ्चाङ्गीयथा । चन्द्रनं-कुङ्कुमं नूलंकपूरीगुग्गुली ऽ गुहा धूपायं घतसंयुक्तः पचाङ्गः समुदाह त इति ॥ \* ॥ अद्चागन्धमात्यानि ये। मेधूपं पयच्छति । कुणपानायते भूमे यात्धाना न संशयद्गीत भूमि प्रतिवराच्चवाक्यस्॥ 🛪 ॥ रोगनाश केाधूपायथा। कूर्ममन्स्याखुमचिष गोग्रगासाश्ववानराः। विडासदर्धि-काकाश्च वराहे। खूककुक्टा: ॥ इं स एषाच्च विरामुचं मांसंवारीमश्री गितम्। धूपंददाज्ञ्बरान्ताय उना त्तेभ्यस्य ग्रान्तये ॥ एतान्याषधजाता नि धूपितानि महेश्वर । निव्ननिरो गजासानि वृच्चिमन्द्राश्चितया कडे १८८ अधाय: ॥

धूपनः । पुं । प्रालब्चस्य निर्यासे । शा चयेष्टे। सर्जरसे। राज इतिभा॥ न ा घृषे ॥

वेत्। सर्पनिभी चने।धृपः प्रश्वसः स धृपाङः । पुं। श्रीवेष्टे । सरकर्से ।

ध्सस

🕉 धूपः वितः । चि । अध्वाद्नात्रान्ते। स नप्ते ॥ दत्तभूपग्रहादै। ॥ भूषाते स । धृपसन्तापे । ऋायादय इतिवास्रा यः। क्तः । अवर्मनत्त्वात् नर्त्तर-वात्तः॥

धूपाईम्। न। कृष्णागुरुशि ॥ वि । धू पयाग्ये॥

धूपितः। वि। इत्तधूपे ॥ सन्तापिते। अरु ध्वादिनाश्रान्ते ॥ धूष्यतेसा । धू पः। ताः। इट्। अकर्मकत्त्वात् क त्तिवा क्तः॥

धूमः। पुं। ऋदिस्यनप्रभवे। सेघाञ्ज नयार्जनके। ऋक्षिञ्जे। अम्भे। ध्वौ द्रतिभाषा॥ सञ्जभितनव-क्रभावभाजां भवति भवः प्रभवातम नामहेतुः । जलधरपदवी सवायः धू मे । ज्वलन विनाश मन् प्रयाति ना शमिति श्रीकृष्णभित्रः ॥ धुनीते । धृञ्। इषियुधीतिसक्॥

धूमकेतन:। पुं। केत्यहे ॥ हताची॥ धूमकेतः। पुं। उत्पातिवशेषे॥ वङ्गी ॥ ग्रहप्रभेदे ॥ धूमः केत्श्विक्रमस्य॥ धू**म**गन्धिकम्। न। राहिषत्यो ॥ धूमजाङ्गजम्। न । वज्रचारे ॥ धूमध्वजः। पुं। असी॥

धूमप्रभा। स्त्री। धूमान्धकारनरके॥ 💥 धूम महिषी। स्त्री। कुल्फिटिकायाम्॥ धूमार्गापतिः। पुं। यसे ॥ इतिहारा 🎇

धुमार्वा

धूमयानि:। पुं। सेघे॥ धूमा वानिर 🏵 स्य। उत्तवासामां धूमकार्यत्वं पै। राशिकै:। यत्त्रधूमाङ्गवंत्वर्भं दिजा नाचिहितंसदा । दाशियध्मसभू तससंवनहितं स्मृतम् ॥ स्तध्मा द्भवंत्यसम्बन्धायभविष्यति। अभि चारासि धूमात्वंभूतनाशायवैदिजाः ॥ इति ॥ मुस्तके ॥

धूमलः। पुं। कृष्ण देशिहतवर्षे ॥ वि। तिदिभिष्टे ॥ धूमं बाति । बा॰। कः॥ धूमसी। स्वा। धुवाँस इतिप्रसिद्धे माः षाणां चूर्षे ॥ यथा। नाषाणां दाल य स्तोये स्थापिता स्यक्तक चुकाः। आतपेशोषितायन्त्रे पिष्टा का धूम सीस्ता॥ इतिभावप्रकाशः॥ धूमाखिः। पुं। अर्कनिष्कासनापयानि

न्यस्तिविश्वेषे ॥ विज्ञाली या धूम शिखा धूमामि: स उदाहृत:॥ ध्राप्तः। चि। धूम्रवर्षे॥ धूमावती । स्ती । दशमहाविद्यान्तर्गत विदाविश्रेषे॥ तीर्थं विश्रेषे॥ ध्मिका। स्त्री। द्वाज्यहिकायाम्॥

धूमितः। वि। सञ्जातधूमे ॥ ध्मात्मम्। न। वजनारे॥ धूमार्गा। स्त्री। यमपत्न्याम् ॥ इति

विकाएडग्रेष:॥

धूर्जीटिः

धूम्या। स्त्री।धूससमृहे ॥ धूमानां स मूह:। पाशादिभ्यो य:॥

धूम्याटः । पुं। पिचित्रि शोषे । कालि क्रें। इवस्रटिति। स्रटः। स्रच्॥

धूमः। पुं। कृष्णर्क्तमिश्रितवर्गे। धूम ले। खरले। मनिभेवर्षे ॥ तुरुकी। सिक्कि ॥ वि । तद्दति ॥ धूमं राति । राः। कः। पृषोदरादिः॥

धूम्रकः । पुं । उष्ट्रे ॥

धूमकेश:। पुं। असुर्विशेषे

धूम्रधीः । ति । सलिन बुद्धौ ॥ धूम्राधी यस्य ॥

धूम्रपदा। स्त्री। चुपविशेषे । धृम्राह्वा याम्। स्वयसुवायाम्॥

धूममृत्विका। स्वी। श्रूनीत्यो॥

धूम्रतीचनः। पुं। भुम्भासुरस्यसेनाप-ता॥ कपाने॥

धूमवर्षः। पुं। तुक्को। सिह्नके॥ श्या मरक्तमित्रितवर्षे। धूमले ॥ दि। तदर्षविशिष्टे ॥

धूमरणी। स्त्री। वज्ने जिल्लाविक्षेषे॥ धू मोवर्षा ऽस्याः ॥

धूमा। स्ती। प्रशार्दुल्याम्।।

🖔 धूमिका। स्त्री। शिंगपावृत्ते॥

धूलमा

रभूता जटिर्यस्य ॥ यदा । जटित । 🛱 जटः। सर्वधातुम्यद्तीन्। धूर्गङ्गा ज टिष्वस्यति ॥ धुरस्त्रेलाक्यचिन्नायाः जिटिः संङ्घातोऽचवा ॥

भृते। फिक्ना इतिगाडभाषा॥धूम्या धूर्तः। पुं।धूस्तूरे। उन्मत्ते॥ चारके ॥ न । खण्ड बवर्षो ॥ लीइकिट्टे ॥ चि। विटे ॥ वश्वके । मायिनि ॥य या। स्वर्णकारः स्वर्णविणक् कायस्य श्वजेश्वर। नरेषुमध्येते धृर्त्ताः कृपा हीना महीतले ॥ इद्यंचुर्धाराभं तेषांच नास्तिमादरम्। श्रतेषुसज्ज नःकापिकायस्यो नेतरी चता ॥ सु वृद्धिः शिवयुक्तिय शास्त्रज्ञोधमंमान सः। नविश्वसेत् तेषुतात स्वातमकत्या याहेतवे॥ इतिव्रह्मवैवर्त्तेश्री कृष्णज ना ८५ ऽध्यायः ॥ सूतकृति ॥ धूर्वे-ति। धुर्वीः । इसिस्रग्रिशितितन्। राह्मोपः। इलिचेतिदीघः॥ धूर्यः-तेसा। कर्पणिक्तीया॥ धूर्वति। म तिवुद्धिपृथार्थे भ्यश्चेतिचकारात्कर्त रिवाक्तः ॥ यदा । धूर्वनम्। भावेक्तः ॥ तद्दासी स्यर्गत्रायच्या ॥

धूर्तकः। पुं। धूर्ते ॥ श्रुगाले ॥ धूर्त्तकृत्। पुं। धूस्तूरे॥ धूर्त्तजन्तुः। पुं। मानुषे ॥ इतिशब्दच

न्द्रिका॥

🌋 धूर्जिटिः । पुं। शिवे। गङ्गाधरे ॥ धूर्मा "धूर्तमानुषा। स्वी। रात्रायाम्॥ इ० शर्च। 🎇

ध्सरः

🛱 धूर्ळाइ:। चि। धुरम्धरे। भारवाढरि॥ धूर्बी। स्वी। रथाग्रभागे। यानमुखे॥ धूतरच्छदा। स्वी। श्वेतवुक्रायाम्॥ धूलकम्। नाविषे ॥ दतिशब्दच-न्द्रिका॥

धू जि: । स्त्री । रजिसा रेखा । पांशी। धृ ज इतिभाषा ॥ धुवति धूयते वा। धृविधृनने । वाहु ज कात् जि: ॥ धव नम्। धूञ्ासं कित्। धुवा लीय ते। दक्कृ यादिस्यः ॥ संख्याविशेषे॥ ध्विका। स्ती। कुक्तरिकायाम्॥ धू लिकोदारः । पुं। चेचे। वप्रे ॥ इति-चिकाएडग्रेघ: ॥

धूलिगुच्छः। पुं। फल्बुचूर्ये । धू लिगु च्छकः । पुं। पटवासके ॥ द्रतिचिकाण्डग्रेष:॥

धूलिध्वजः। पुं। पवने॥ इतिविकाएड श्रेष:॥

धृ चिप् धिका। स्त्री। केतक्याम्॥ धूली । स्त्री । धूली । पांग्री ॥ स्रीष्॥ घू जी कदम्बः । पुंगति निश्रोगनी पेग वक्रापाइपे ॥

धूनीपटनः। पुं। उड्डीयमानधूनीस मंहे॥

धूसर:। पुं।गईमे। खरे ॥ उष्टे ॥ क पाते ॥ तैलकारे ॥ ईषत्पार्ष्टुरवर्षे । शुक्तपीतमित्रितवर्षे ॥ कृष्णश्वेत वर्षे ॥ वि । तद्यविशिष्टे ॥ धुनाति । धृतराष्ट्री । खी । इंसपत्न्याम् ॥

धृतरा

। धूञ् । क्वधूमदिभ्यः किदितिसरः॥ अ धूसरपविका। स्त्री। इस्तिशुग्डी चुपे॥ धूसरा। स्ती। पार्षुफली टचे॥ धूसरी। स्त्री। किन्नरीओरे॥ धूस्तुरः । पुं । धूस्तूरे। कितवे। धतूरा इतिभाषा॥ धूसययि। धूसका निक रणे। किए। तुते। ति। तुर चर्णे। दगुपधत्ताप्रीकिरः कः । धूश्वासीत् र्श्च॥

धूस्तूरः । पुं । उन्मत्तरचे । धन्तूरे। का चनाह्वये ॥ धूसयति । धूस० । कि प्। तूर्वति। तूरीगतित्त्वरणहिंसवाः । इगुपधत्वात्कः । धूष्चासीतृर्ष्च॥ धूस्तूर धूर्त्त तक्षीन्दुनिवासयाग्य-स्थाने पित्राचपतिना विनिवेशितो सि। किंकेरवाणि विकसन्ति तमः प्रवाति किं वार्डि क्लसित किं इध दः स्ववन्ति ॥

धृतः। चि। ग्रहीते। कृतधार्णे। धरा इति भाषा ॥ अवलन्ति ते । धुन् । त्तः॥

धृतकः। वि। भरण्यायत्तजीवने॥ धृतराष्ट्रः। पुं। सुराज्ञि॥ नागभेदे॥ द्र्यीधनस्य पितरि ॥ पचिविश्रेषे ॥ धतःराष्ट्रीयेन॥

धृति:

🗴 धृतात्मा। पुं। नारायग्रे॥ एकरूपेग ज न्मादिषड्भावविकार्रहितत्वाधृतः श्रातमायेन । यदा । एङ अवस्थाने । गत्यर्था कर्म के त्यादिना कर्त्तरिक्तः । धृतः एक रूपे गावस्थितः स्रातमा स्व रूपमखेति॥ वि। परमात्मनिनि-हितचित्ते ॥ यथा । किंदुःसहन्तु साधूनां विदुषांकि सपेचितन् । कि सकार्थे कद्यीगां दुस्युजं कि धृता त्मनामिति॥

धृति:। पुं। अध्वरे। इष्टी ॥ स्ती। तृष्टी। सन्तोषे॥ ये।गविश्रेषे॥ तद्यो गनातफ खंगवा। धृतियागसमुत्प वः प्राचःस न्तुष्टमानसः। वावदूकः सभायाञ्चसु शीले। विनयान्त्रित इति ॥ सुखे ॥ धा रबायाम् ॥ धेर्ये । ऋखिन्नताया-म्। अवसादे पिश्ररी रेन्द्रियसङ्घा-ते स्तमनश्रक्ते ॥ अवसवानां देहे न्द्रियासा मवष्टम्भ हेतुभूतप्रयत्ने । म्भके प्रयत्नविश्चे । येनात्तम्भितानि करणानि ग्रीरच नावसीदन्ति॥ साचकपिखपती। यथा। धृतिः क पिखपतीच सर्वैः सर्वेच पृजिता। स र्वं बोका अधेर्याञ्चलगत् सुचयया वि । धृत्वरी । स्त्री । भृवि ॥ योगामपि॥ ज्ञानस्रतिस्त्रोभाषाश्रवु॥

धृषुः डिर्मेधाधृतिस्तयेति देवी भागवतम्॥ उच्छृङ्खलप्रदक्तिकारग्रेन चापल प्राप्ती तिवदर्तनश्रती ॥ \* ॥ सत्ता दिगुगाभेदार्धृतिस्विदिधा। यथा । घृ च्याययाधारयते मनः प्राचिन्द्रयिक याः। ये। गेनायभिचारि ख्या धृतिः सा पार्ध सात्त्विकी ॥ ययात् धर्मका मार्थान् धृच्या धारयतेर्जुन। प्रसङ्गे नफलाकाङ्ची धृतिः सापार्थराज-सी ॥ ययास्वमं भयंशोकं विषादं म दमेवच । न विमुच्चित दुर्भेधा धृति: साप्रार्थतामसीति ॥ महत्त्यामपिवि पदि देचेन्द्रियसङ्घातस्यानवसादे ॥ अष्टाद्याचरायां रत्ती ॥ अष्टाद्या क्के॥ धरणम्। धृञ् । क्तिन् ॥ पाञ्च भातिके मनसिधृत्यंशोभमेगुणः॥ धृतिसत्। न। सुपार्श्वाखिविष्कमाश्चे ख मृते उद्याने ॥ वि । सुखदुःखयारे करूपे ॥ धृति रस्वास्ति । सतुप् ॥ दे हे न्द्रि येषु अवसाद प्राप्तेषु तदुत्त धृत्वा। पुं। धर्मे ॥ विष्णा ॥ प्रियन्ते सा न् भूतानि। धृङ्चवस्थाने। धर्ति वा। धृञ्ः। श्रीङ्कुशी त्यादिनाक निप्। तुक्॥ अन्तरीचे ॥ विष्रे॥ सम्द्रे॥ मेघाविनि॥

नेतिदेवी भागवतम् ॥ ज्ञान छ भा धृषुः । वि । दच्चे ॥ प्रगल्भे ॥ पुं। सङ्घा ते ॥ धृष्णोति । जिधृषाः । पृभिदि 🕈 धेनुः

श्रष्टः । चि । वियाते । निर्वे ज्ञे ॥ प्रग-खो ॥ निर्दे ॥ नायकप्रभे दे ॥ व्य काङ्गोनिर्भे यो घृष्ट इच्छ ख बच णम् । भू यो निः श्रङ्कः कृत दे । षो पि भू यो नि वारिते। पि भू यः प्रश्रयपरायणो घृष्ट इतिच ॥ ध्रणोतिस्म । निष्टषा । ग च्यर्घे तिक्तः । घृषि शसीती ड भावः ॥ ध्रष्ट सुमः । पुं । हुपद्पुषे । पाण्डवानां

सेनापते। ॥ घृष्टं सुन्नंब सम्य ॥ धष्टा । स्त्री । असत्त्याम् ॥ वन्धक्याम् ॥ धषाक् । ति । घृष्टे । वियाते ॥ घृष्णो । ति । घषे भ्वेतिन जिङ् ॥

प्टिष्णः । पुं। किर्गो॥ धृष्णोति । जि ध्षा प्रागल्भ्ये । बाह्यलकात् निप्र त्ययोगुगा भावश्य ॥

ष्टक्तुः। पुं। किञ्चकायाम्॥ वि। ष्टहे॥ ष्टक्ति। जिष्टका०। वसिग्रिधिष्टिक चिपेःक्रुः॥

धेन: । पुं । समुद्रे ॥ नदे ॥ घयन्तियम् । घेट पाने । घेट इचेतिनन् घातारि दादेश: ॥

घेना। स्त्री। नद्याम् ॥ भारतीप्र-भेदे॥

घेनिका। स्त्री। े धन्याके॥

र्थ्छ धेनुः। स्त्री। गामाचे ॥ गवां जातीस्तु

धेनुकः

वच्यामिशृणुष्वेकमना दिज । प्रथ मा गै।रकपिला दितीया गै।रपिङ्ग ला। वृतीयारक्तकपिला चतुर्थीनी लिपङ्गला ॥ पञ्चभी गुक्कपिङ्गाची-षठीतु गुक्तिपङ्गला । सप्तमी चित्र पिङ्गाची अष्टमी वसुरे। हिणी ॥ न वसी खेतिपङ्गाची दशसी खेतिप-ङ्गला। ताद्यास्तेष्यनदुः किपला स्तु प्रकीर्त्तिता इति वच्दुर्भप्रायो उत्तरखण्डे १५ अध्यायः ॥ नवप्रसू तायां माहियाम्। नवस्त्रतिकायाम् ॥ धयतिसुताम् । धीयते वा। घेट्॰ । घेटइचेतिनुः ॥ दानीया दश्येन-वे। यथा। यास्तु पापविनाशिन्यः प-व्यन्ते दश्येनवः। तासां स्वरूपं व-च्यामिनामानिच धनाधिप ॥ प्रथमा गुडधेनुः स्थात् इतधेनुर्यापिवा । तिलधेनुस्नृतीयाच चत्र्यीजलसंज्ञि का॥ चीर्धेनु यविखातामध्येनुरया पिवा । सप्तमी शर्कराधेनुई धिधेनुर याष्ट्रमी ॥ रसधेनुश्चनवसी दशमी स्यात्स्वरूपतः॥ कुम्भाःसुईवधेनूना मितरासान्तु राशयः। सुवर्षे धेनुम ष्यवकेचिदिक्कित्मानवाः॥

धेनुकः । पुं। असुर्विशेषे॥ धेनुरिव। इवेप्रतिकृता वितिकन्॥ रतिवन्ध- & विशेषे । तज्जचणंयया । न्यस्त ह &

ॐॐॐ **⋠** 

धैनुक

स्तवगला निजे परे यो चिरेतिकिटि रूटवल्लभा। अग्रता यदिश्वने रघी-मुखी धेनुकं टघवटुक्ते प्रिये ॥ अ परन्द। सुप्तांस्तियं समाजिङ्ग्य स्व यं सुप्तोरमेत् पुनः। लघु जिङ्गं चा लये दो वस्योयं घेनुकः स्मृतः॥ इति रितमन्तरी॥

घेनुकस्हदनः। पुं। श्रीकृष्णे ॥धेनुकं स्हद्यति। स्हद्ग ल्युः॥ चेनुका। खी। करिण्याम्। इस्तिन्या म्॥धेना। गवि॥धेनुरिव। इबे-

तिकन्। धेनुरेव। स्वार्धे कन्वा॥ चेनुकारिः। पुं। श्रीकृष्णे॥ धेनुकश्य-स्वरिः॥

घेनुकासुरस्दनः । पुं । श्रीकृष्णे ॥ घेनुदुग्धन् । न । गार्चीरे॥ चिभिटे॥ घेनुदुग्धकरः । पुं । गर्क्चरे ॥

धेन्षा। स्त्री। वन्धकेष्टितायां सेर भेव्याम्॥ संज्ञायां धेन्ष्येति धेनुम व्दस्य षुगागमायत् प्रस्ययप्य स्वार्थे निपास्थते संज्ञायाम् । स्वराप्रस्य पेषाय याधेनु दीइनार्थं मुस्तमणी य दीयते तस्त्राःसंज्ञेयम्॥

धेयः । ति । विधेये । प्रयोज्ये ॥ धैनुकस्। न । खीया द्वर्यो ॥ धेनूनां संहता ॥ अचित्तहिक्षधेने। छगिति- घारणिः

न्तालाः॥

धेर्यम्। न। धृतै।। धीरतायाम् ॥ स्थि रा चित्तोजति यातु तहेर्यमिति सं जितमितिभूपालकाषः ॥ अप्रमादे । अव्याकुलत्वे ॥ विद्याद्यपस्थितात्र-पि प्रारत्यापरित्त्यागहेतावन्तः कर-याद्यत्तिशिषे ॥ निर्विकारचित्तत्वे ॥ सनसानिर्विकारत्वं धेर्यं सत्स्विप हेतुषु। इतिरसिकाः ॥ धीरस्य क मंभावावा। ष्यञ्॥

धैवतः । पुं । तन्त्रीकाछोत्यितस्वर-विश्वेषे ॥ सप्तस्वरान्तर्गतषश्चरे-॥ अश्वस्तुधेवतं रीति ॥ गत्वा नाभे रचे।भागं विस्तं प्राप्योर्द्धगःपुनः । धा वन्त्रिव च या यातिकाछदेशं सधैव तः ॥ धीमतामयंधैवतः । ए० ॥

धैवत्त्वम्। न । धीब्रोभावे ॥ व्यञ् । दाख्डिनायनेतिनिपातनात्तकारा-देश:॥

धोडः। पुं। डुण्डुभे। राजिले । धो-डासाँप दतिगीडभाषा ॥

धे। (ग्राप्त्। न। इस्त्यश्वर्थहोत्ता दे। वा इनमाने ॥ धे। रित अनेन वा । धे। रयित वा। धे। व्हेंगतिचातुर्थे। स्युः स्युट्वा॥ अश्वस्त्रप्रथमगता । घे।-रिते॥

भेनुशब्दात्समू दार्चेठक्। इस्सुक्ता द्वार्याः। स्ती। परम्परायाम्।।

धार:

अधिरितम्। न। अश्वष्रधमगता। धा रणे। धारितके ॥ धारितं गतिमा नं यद्योजितं विलातं पुरः। अग्रका यः समुद्धासाकु ज्विताखं नतिकम् ॥ धारणम्। धार्कः। भावे क्तः॥ धारितकम्। न। अश्वगतिभेदे। धा रितके ॥ स्वार्थे कन्॥

धीतः । ति । मार्जिते । मष्टे । निर्धि को। प्रचालिते । घोया इतिभाषा॥ धायतेसा । धावु । कः ॥ उत्तेजि ते॥ गुम्रे॥ ईषहीतं स्वियाघीतं यद्वी तं रजकेनच। अधीतं तद्विजानीया-दितिकर्मलोचनः ॥ न । रूप्ये ॥ घीतकटः । पुं। स्योने । प्रसेवके । स्व वनिर्मितभाष्डे । घोकडा इतिमी। डभाषा॥

धीतकाषज्ञम्। न। पत्रोर्षे ॥ धीतके।श्रेयम्। न। पत्रोर्षे । मुकुटा इतिभाषाप्रसिद्धे वस्त्रे ॥ धीतस्वतत् काश्रेयस्य ॥

धाैतशिखम्। न। स्फाटिके । शाखि पिष्टे॥

घे। यः । पुं । देव बस्तर्षेः किन्छस्रातरि । पाण्डवानां प्रोक्ति ॥

वीमः । पुं । धूम्रवर्षो ॥ न । धूम्रच्ने ॥ वा स्तुस्थानभेदे ॥

👸 घोरः। पुं। धवटचे ॥ इ०भा०प्र० ॥

धानम्

धीरितम्। न। धीरितके ॥ धोर्याम् हिं । धोर्चे । भावेत्तः। इट् । प्रजाः | दिलादण्॥

धीरितक्षम्। न । तुरङ्गातचातुर्धे॥ धीरितभेव। स्वार्धे कनः॥

घेरियः। चि। भारवाहे । धुर्वेटचे॥ धुरंवहति। धुरेग्यहुकावित ढक्॥ पुं। अनदुहि॥

घै।र्थम्। न। घे।रिते। अञ्चस्यप्रयम गता॥

भाकारः । पुं। ले। इकारके ॥ इति इ खायुधः ॥

भातः। वि। सन्धृचिते ।धमाया इति भाषा॥ श्वासभृविष्ठतयादीर्घदवन्न च्यतेयावर्षःसभातदन्त्यते॥

भ्रापनस्। न। एंड्रेगे ॥ भ्रापितः। चि। एंड्रिते ॥

धातः। वि। धानविषयीकृते । चि-निते ॥ ध्येचिनायाम्। तः। नधा खेति न तस्य नन्दम्॥

धानम्। न । चिलाने ॥ अदितीयव-स्तृनि विच्छिद्यविष्ठिद्यालारिन्द्रय वृत्तिप्रवाहे ॥ शास्त्रोक्तदेवताद्याल स्वनेष्वचले। भिन्नजातीयेरनलरि-तःप्रच्यसन्तान एकाग्रतेतियमाह्य रितिभाष्यम् ॥ ध्येयप्रच्ययेकतान-तायाम् ॥ एकत्रधृतस्त्रांचत्तस्य भगव धानन

दाकारवृत्तिप्रवाहात्रीत्तराउचाः कारप्रत्ययाञ्चविहते निद्धासन-संजे॥ चित्तलात्माकारप्रस्थयाहती ॥ ब्रह्मेवास्मीतिसद्च्यानिराज्यत यास्यितिः। धानशब्देनिवखाताप र्सान इदायिनी ॥ परमात्मचिना-ने ॥ धारणानिसङ्ख्य चित्तस्य विने चपञ्चवकादाकारविषयायां चिन्ता याम् ॥ चिन्ताति दिपयाधानिमिन्य क्ते:॥ तत्रप्रत्यवैकतानताथानम्॥ तवतिसान् देशे यच चित्तं पृतं तवप्र च्यस्यज्ञानस्ययेकतानता विसद्शप रिगामपरिहारं गयदेवधारणायाम वजन्वनीकृतं तदाज्यनत्येवनिय न्तरमुतात्तः सा धानमुचते ॥ धा नपदार्थमुत्तांतन्त्रे। यथा। धौचिन्ता यांग्रतोधातु श्विनातच्चेन निश्चला । एतर्थानिक इमोत्तंसगृ गं निर्म्गं-दिधा॥ सगुर्धमन्त्रभे देननिर्गुर्धाकेव लंगतिमति ॥ अपिच । धानंत्दि विधं प्रोक्तं सरूपारूपसेदतः। अरूपं तवय र्घानसवाङ्मनसनाचरम्। अ यक्तंसर्वती या प्रसिद्धि संदर्भ समाधिभः। सनदाधारणार्थाय शी इस्वाभीष्टिसिहुये। स् स्त्राधानप्रदेश धात्रस्तृष्वधानं वदासिते ॥ अरूपायाः धारा

कालिकायाः कालमातुर्महायुतेः गुणाकियानुसारेण कियते रूपकल्पने तिश्रीसहानिर्वागतन्त्रेपच्ये।स्नासः ॥ धायते यत्। धीं । वाहु खकात्क र्भागल्युट् ॥ ध्याननिष्ठः। चि। ध्यायिनि॥ धानयागः। पुं। धानरूपयागे॥ य-था। विविक्तसेवीलध्वाशी यतवाक् कायमानसः। ध्यानये।गपरे।निच्यं वैराग्यंसम्पाश्चित:इतिश्रीभगवती ता॥ध्यानये।ग्रचपर्शक्तिसाचाला र हेत्:श्रेताश्वतरशाखायामुक्तः । ते धानवागान्गता अपध्यन् देवातमश क्तिंस्वगुर्वे निगृढामिति ॥ थामम्। न। दमनकरचे ॥ गन्धतः सो ॥ चि । ध्यामले । दग्धसमानव र्गे ॥ थायते पशुभिः। धौ । वाह खकान्मक् ॥ धामकम्। न। राहिषत्वो ॥ धामा। पुं। परिणासे ॥ न। चिन्ता याम् ॥ तेर्जात ॥ धायति । धी ।। नातन्सी भक्तित साधुः॥

तवयह्णानसवाङ्मनसरे। चरम्॥ नागन्सी मिनिति साधुः॥

श्र श्र त्रांसर्वते। व्याप्तिहासिहादिकाः धायी। पुं। थे। गिनि॥

तस्। धगम्यंथागिमिगेन्यंकुक्षेषु धोयः। वि। उपार्धे। चिन्तनीये। धा

समाधिभः॥ सनसाधारणार्थायश्री तथे॥ धोयं सहापरिभवन्न सभीष्ठ

श्रंस्वाभीष्टिसिदुये। इस्याधानप्रदेश देशहं तीथास्यदं प्रिविद्याचित्रतं हु

धायस्यूख्धानं दामिते॥ अद्यायाः श्र राष्ट्रम् । भृत्यार्तिहं प्रणतपान

**XXXX**X

धव

भवाव्यिपातं वन्देमहापुरुष ते चर-गारविन्दम्॥

भ्राजि:। स्त्री। वातसंहता ॥

भ्राडिः । पुं । पुष्पचये ॥

घुवः। पुं। शक्की ॥ इरे ॥ विष्णा ॥ व टे ॥ उत्तानपाद्जे । प्रसिद्धेनच्चि शेषे ॥ वसुभेदे ॥ ये।गविशेषे ॥ त वजातस्य फलम्। नरीनत्ति वासी सदा वक्तपद्मे चरीकार्त्त काव्यं व-रीमर्त्तं वन्धून् । ध्रुवाखे प्रस्ति ध्रु वा तछ की चिं दिंगने नितानं भ वे चारमूर्तिरिति॥ ॥ नासाग्रे॥ स्थार्षो ॥ ध्रुवके ॥ श्ररारिपचिषा ॥ न। निश्चिते ॥ तर्ने ॥ खे। आका-शे ॥ ष्याचस्यैकादशेभे दे (।ऽ॥।) ॥ वि । सन्तते ॥ शाश्वते ॥ अपरि-यामिनिन्धे। स्थिरं।। निश्चिते।। या भ्वाणि परिन्यज्य अभ्वाणिचसे वते। ध्रुवाणि तस्य नप्यन्ति अध्रवं न ष्टमेवच॥ पुं। जर्डमुखगृहे॥ न। उत्तराचयरे। हिणीनचचेषु॥ ध्रवति स्थिरा भवति। धुगति खेर्चचे ।:। अ च्। कुः ङिन्वम्। उवङ् ॥ ध्रवति । ध्रवस्थेर्ये । द्रगुपधेतिकावा ॥ गाने-॥ यदाह । ध्रुवाहिनाश्चखप्रयसेपा-गाइति ॥ पुं। त्रावर्त्ते । त्रावर्त्तसा म्या होमसंस्थाने ॥ तदुक्तम् । त्राव

ध्वक:

त्तिसाम्या दावत्ती रामसंस्थान माङ्ग नामिति ॥ तेचदश्रयथा । दा वुर-स्था शिरस्था दी दी दी रन्धापरन्ध्र योः । एकाभाले ह्यपानेच दश्राव त्तीध्रवाः स्मृतादति ॥

ध्रुवकः। पुं। स्थाणौ ॥ गीताङ्गविश्रेषे ॥ सचाक्तः सङ्गीतदामाद्रे। उत्त मःषट्पदःप्रोक्तोमधामः पष्यमःस्म तः। कनिष्ठश्च चतुर्भिःस्वाद्ध्रवकायं मयादितः॥ उत्तंदिखण्डमुद्ग्राहे-दिखण्डं ध्रुवके मतम् । तते। दिण्ड माभागेतालमानर्सै:सन्न॥ आभा गेकविनामस्वात्तवानायकनामच। उद्ग्राहं प्रथमं गी न्वाध्रुवंगायेत्ततः परम् ॥ तते। इन्तराध्यक्तस्यादाभा गध्रुवकाततः। उद्ग्राहःमथमःपादः कायतःपूर्वसारिभः ॥ गीत्वापूर्वय दंन्यासायन स ध्वका सतः। यनेव कविनामखान्सत्राभागदतीरितः॥ ध्वकादिषुसर्वेषुभवेदेवं विधःक्रमः । सतुषोडशविधायया। जयनःश्रेख रात्साहीमधुरीनिर्मलस्त्रया। कुल बःकमचर्चेव सानव्यस्त्रम्रोखरः॥ सुबद:कुमुदाजायीकन्दर्गी जयमङ्ग लः। तिलकोलिखितःचेतिध्रुवकाःचा डशस्ताः । स्कादशाचरपदादेके काचरवर्द्धितः । खण्डे ध्वाः बाडम-🎘

88 88 88

ंब्ब जवा

स्यु:वड्विंशच्यचरावधिः ॥ दिगुर्वेर चरैरेव पदमेनमिहेष्यते । उद्गा इध्वकाभागीरित्यंषट्पद्निर्णयः॥ पच्चपादेत् भुवकेपटेनैकेनतद्भुवः । चतुष्पादेत्युवकेषृथङ् नास्येवतद् भुवहति ॥

ध्वका। स्ती। आह्वायान् ॥ध्वकाया म् ॥ धुवति । धुवः । इगुपधत्तेति कः। ततोऽज्ञातार्थेकः। चिपकादि त्वान् नेत्वम्॥

घ्वा। स्ती।स्वीयाम्॥ आद्याम्। भ रारिपचिशा शानपर्याम् ॥ धु या इतिगाडभाषाप्रसिद्धे सुम्मेदे । वटपचाकृतियत्तपारे । जुह्वाम्॥ वैकद्वती ध्वेच्यापस्तन्वः ॥ ध्वति । भुवः। इगुपधेतिकः। धुः। अचि व्याद्यान् ङिस्वम् । उद्य साध्यग्रम् ॥ गीतसे द ॥

श्रीव्यम्। न। स्थेर्यं ॥ श्चंसः। पुं। विनाग्रे। इन्याभावन्वे॥ जगयोनाव्यसंहारे॥

ध्वंसनम्। न। अधःपतने ॥ गमने ॥ ध्वंसे॥

ध्वंसितः। चि। खण्डिते॥

। ध्वंसी । पुं । गिरिजपी ली। ॥ वि । ध्वंस

। जालान्तरगते सूर्यकरे धंसीविले। काते। नसरंगुस्तुविज्ञेयस्विंग्रताप रमाणुभिरितिवैद्यकपरिभाषा ॥ ध्वजः। पुं। श्रीण्डिके ॥ गर्वे। द्र्पे॥ पुं। न। पताकायाम् ॥ खङ्गाङ्गे॥ मे है। चिक्के। पूर्वदिशोग्रहे ।। ध्वन ति। ध्वजगती । अन्तर्भावितग्यर्थे। वा। पचाद्य ॥ वहपटविर्चिता पताका ध्वजः ॥ तचविश्रेषःश्रीमहा निर्वागतन्त्रेयया। पताकाध्वजदाने न देवपीति: शतं समा: । ध्वजदण्ड स्तकत्तेबोदाविंग्रहस्तसम्मतः॥ सु द्दक्टिद्रहितः सत्रनः गुभद्रभेनः। वेष्टितारक्त वस्त्रेणकाटी चक्रसमन्वि तः॥ पताकातदसंयोज्यातत्तदाहन चिक्तिता । प्रशस्तम् बास्त्र च्याग्रादि व्यवस्वविनिर्मिता । शोसमानाध्वजा ग्रेयापताकामाप्रकीर्त्तिति॥ ॥ से नाचिइंचितीशानां दण्डोध्वनदति स्मृत:। सपताकानिष्यताक: सचेया दिकिधावुधेरित्यादिविशेषीयुक्तिक ल्पतरीमत्यादिपुरागेषु चद्रष्टवः॥ ध्वजद्रमः । पुं। ताडरचे ॥ माडरचे ॥ ध्वजप्रहर्णः । पुं । दाया ॥ ध्वजभङ्गः। पुं। क्रीवत्त्वजनकेरागवि

श्रेष ॥

🎇 ध्वंसी। स्त्री। चसरेगापिरिमाग्रे॥ यथा । ध्वजवान्। दि। केतनयुक्ते। सपताके॥ 🎇

জনিয়

🛱 ध्वजाहृत: । पुं । सङ्ग्राभे स्वासिसका भाज्यधनविशेषे ॥ सङ्ग्रामादाहृतं यत्त विजित्त्य दिषताङ्कु जम्। स्वा म्दर्यं जीवितं त्यक्वा तज्जाहृतस् च्यते॥

ध्वजी । पुं । पृथिवीधरे ॥ रचे ॥ त्राह्म गो॥ भुजङ्गमे ॥ तुरङ्गे ॥ मद्यविक्र यजीविन। शौण्डिके ॥ मयूरे ॥ श्वजिनी । स्त्री । सेनायाम् ॥ श्वजाःस न्यसाम्। अतर्निठनाविति इनि:॥ ध्वजिनीपतिः। पुं। सेनापते। ॥ ध्वजात्यानम्। न। इन्द्रमहात्सवे। भाद्र मुक्तदाद्यां विधीयमाने शक्रो त्सवे ॥

ध्वनः। पुं। शब्दे॥ इति दिक्हपक्षेषः॥ ध्वनमादी। पुं। षट्पदे। समरे ॥ ध्विनः। पुं। शब्दमाचे ॥ ध्वननम्। ध्वनप्रव्हे। खनिकष्यव्यसीति इ:॥ वर्णविवेक मप्रतिपद्यमानस्य कर्णप ध्वाइदन्ती । स्त्री । काकनुष्ड्याम्॥ यमवतरति प्रच्यासीद्राश्च परुष्ट ध्वाङ्गनवी। स्ती। दुत्त्वादिशेदं वर्गेष्वासञ्चयतीति शा श्र्वाङ्क नामी । स्त्री । काकेादुस्वरिका-रीर्कभाष्यम् ॥स्ती। प्रकृकर्षस्थान

ञ्चाङ्गाणिनी। स्वी। इ ठळ्ळा व्यक्ति। पुं। कर्षे। श्रोवे॥ ध्विन श्लाङ्चनासा। स्वी। ो रू रुख्याति। ग्रह०। विभाषा गच्चिक

<u>छाङ्</u>च

पचे ऽप्॥

शाज्जिते दासविशोषे ॥ न । इवि- ध्वनितः । ति । श्राञ्चिते । कृतस्वनम् दङ्गादै।। स्वनिते॥ स्ननिते॥ व्य न्यतेस्य। व्यनः। तः।

> व्यनिनाला । स्त्री । त्रीशायाम् ॥ देशी ॥ बाइलायाम्। काइलीति हिम-वत्प्रान्तप्रसिद्धे धत्तुरप्रासहक्षे वादा विश्वेषे॥

व्यनिविकार:। पुं। कःकाम। शोकभ यादिना शब्दविकृते। ॥

ध्वसः। वि। सस्त। गलिते। ध्वते। व्यक्तिसा । ध्वंसु अवसंसने । क्रः । गच्यथाकर्मकेति कत्तरिक्तीया॥ ध्वाङ्कः । पुं । काके । मत्स्यात्खगे ।व के ॥ तर्काटे ॥ भिचुके । अर्थिन ॥ गृहे॥ आङ्कति। आचिघोरवासि तेच। चात् काङ्घायाम्। पहाद्यः॥ ध्वाङ्गजङ्का । स्त्री । कामजङ्गायास् ॥ ध्वाङ्क जम्बू:।स्त्री। का कजम्बाम्॥ कायं व्यक्तिनीम यादूरादाकर्णयते। व्यङ्गतुण्डी । स्त्री । काकनासायाम् ॥

> यास् ॥ ध्वाङ्गनामिनी । स्वी । हवुषायाम् ॥

**⊗**⊗⊗⊗≈ = ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

यास् ॥ ध्वाङ्चपष्टः। पुं। के। किले ॥ ध्वाङ्चमाची। स्वा। काकमायाम्॥ ध्वाङ्चनस्ती। स्वी। काननासायाम्॥ ध्व ङ्चाइनी । स्त्री । काकतुण्डाम् ॥ नः । पुं । सुगते ॥ वन्धे ॥ दिरण्डे ॥ प्र ध्वाङ्बाराति:। पुं। पेचके। उन्ने॥ ध्वाङ्ची। स्त्री। कक्को विकायाम् ॥ र नंशुकः । त्रि। नाशके ॥ नश्यस्य त्ये वे:सङ्क्रान्तिविशेषे ॥ लघाविन्दुवा रेभवेद्धाङ्चनामी तदाच्यनसीखं लभे देववैश्यः॥

ध्वाव्य दोनी। स्ती। काका ल्याम्॥ ध्वान । पुं। शब्दे ॥ ध्वननम् । ध्वन ० । भावेषञ्॥

ध्वालम्। न । अस्यकारे ॥ ध्वन्यते । ध्वनः। तः । चु अस्वानोतिनिपा तितम् ॥ नरकविश्रेषे ॥ ध्वानवित्तः। पुं। खद्योते ॥ ध्वनाग्रवुः। पुं। ध्वानाशाचवे॥ ध्वान्तशाचवः । पुं। अर्वे ॥ चन्द्रे ॥ वक्री ॥

श्योना करचे ॥ ध्वान्तस्यशादवः॥ ध्वान्तारातिः ।पुं। इर्थे ॥ चन्द्रे ॥ वक्षी ॥ नकुली । स्त्री । क्किकुणाम् ॥ मांस्याम्॥ ध्वान्तोन्मेषः । पुं । खद्योते ॥ ध्वान्ते उन्मे पोऽख॥

🎇 न। स। निद्धे॥ यथा। न निष्याभा

षणं अर्याच परानिष्टचिन्तनम्। प 🎇 रस्त्रीगमनन्त्रैव ब्रह्ममन्त्री विवर्जये दिति ॥ उपमायाम् ॥ नद्यति । ग हवन्धने । उप्रच्ययः ॥

स्तुते॥ रते॥ नकारे॥

न वायुना। गाम ऋदर्भ ने। पचि-नग्रोर्गुकन् कनुमैाचेतिसाधुः ॥ नंष्टा। चि। नाशास्त्रये॥

नः चुद्रः । पुं । चुद्रनासिके ॥ निकम्। अ।

निकर्। अ। वर्जने॥ नकीम्। अ।

नक्टम्। न। नासिकायाम्॥ नकुतः। पुं। चतुर्थे पाण्डुसुते ॥ वस्त्री । सर्पञ्चि । सूचिवद्ने ॥ शिवे ॥ चि । निष्कुले ॥ नास्तिकुलमस्य । नभा ग्नपादिति नञ् प्रकृत्या ॥

नकु बाच्या। स्त्री। गन्धनाकु स्थाम् ॥ ग्रङ्खिन्याम् ॥ कुङ्कुमे ॥ नक्ज-भायीयाम्॥ नकुलीमः । पुं। कालीपीठस्यभैरवे॥

नकुले अरी। स्ती। देवी विशेषे॥ नक्तेष्टा। स्त्री। रासयाम्॥ नक्ता<sub>ळ</sub> ना मिष्टा ॥ नाँदें दति प्रसिद्धे रास्ता 💥

नक्तन्द्र

भेदे॥

नक्तम्। न। निशि। रात्रौ ॥ खचण-यानक्तत्रतेषि । यथा । उपवासात् प रंभे चं भिचापरमयाचितम्। अया चितात् परंनत्तं तस्यावत्तेनवर्त्त-येत् ॥ देवैस्तुभुक्तं पूर्वाच्ले मधाक्रे ऋषिभिस्तथा। पराच्चिपतृभिर्भुक्तं सन्यायां गुद्धाकादिभिः ॥ सर्ववेखा यतिकाय नक्तोभुक्त सभाजनम्। वा माचारामहादेवा नक्तेनेवादुरे नर म् ॥ इतिदेवी पु०॥ अखलचणाद् क्तं मात्स्रो। द्विसस्याष्टमे भागेम न्दीभू तेदिवाकरे। नक्तं तच विजा नीयान्ननतं निशि भाजनम् ॥ नच चदर्भनान्त्रक्तं ग्रहस्थेत् विधीयते। यतेर्दिनाष्टसं थाने ग्राची तस्त्रिनिष धनसिति ॥

नक्तकः। पुं। बक्तके। कर्पटे। बता इतिभाषा॥ नजते। ख्रानजी बीडे। वाहु बकान्तन्। स्वार्थे कन्। नक्त नं सुख ससादा। पृ० सत्तापः॥ नक्ताचारी। पुं। उल्के। पेचके ॥ वि डाले॥ वि। राविचरमाचे॥ नक्त चरः। पुं। राचसे ॥ चौरे ॥ पेच के ॥ रुषद्ंशादा ॥ नक्तं चरति।

चरः। चरेष्टः॥ गुग्गुलै।॥ ळ नक्तन्दिवम्। अ। अहाराचे ॥ नकच्च नक्र

दिवाच। अचतुरेच्यादिना सप्तन्य र्थरच्यो रव्ययया देन्द्वेनिपातनाद च समासानः॥

नक्तम्। अ। निश्चि। रजन्याम् ॥ नज ते। स्त्रानजीबीडे। तम् प्रच्ययः ॥ नक्तमालः। पुं। करञ्ज वृत्ते ॥ नक्तमा ले। धारणमस्य । नक्त मा अलित वा । अलः। पचादाच् ॥

नतम्खा। स्ती।राचा। इतिहलायुषः॥ नक्तत्रतम्। न।दिवाभाजनाभावविश्व ष्टे राचिभाजने ॥ इविष्यभाजनंत्रा नं सत्त्व माद्दार्जाघवम्। अग्निका र्घ मधः प्रयां नक्तभाजीषडाचरेत् ॥ इति भविष्यपुराग्यम्॥ नक्तं नि शायां नुवीत गृहस्थाविधसंयुतः । यतिश्चिविधवाचैव मुर्यात् तत् सदि वाकरम्॥ सदिवाकरन्तु तत् प्रोक्त सन्तिमेघटिकादये । निशानतन्तु-विज्ञेयं यामार्डे प्रथमे सदा ॥ मार्क ग्डेव:। गुक्रभक्तीन नक्तीन तथैवाया-चितेनच । उपवासेन दानेन नैवा दार्शिका भवेदिति॥ नत्ता। स्त्री। किलकार्याम्॥

नक्तान्यम्। न । राव्यन्धतायाम्॥ नकः। पुं। कुम्भीरे। नाँका इति तँदु आ 🕸 द्तिच भाषाप्रसिद्धेज खजन्तौ ॥ न । 🕸

नक्तामः। चि। रात्यमे ॥

××××

नत्तन

त्रग्रदाकिश। जासकाठ इतिगाड भा हा ॥ नासायाम् ॥ नकामितदूरस्य सम् ! कम् । अत्यवापीतिडः। न भाडितिन ते। पे। । ग्राहे । जन्नाटके । नकराट्। पुं। । ग्राहे । जन्नाटके । नकराजः। पुं। । गाह इतिभाषा प्रसि हे यादाविश्रषे ॥

नका। खी। नासिकायाम्॥
नखनम्। न। कृत्तिकादितारकास्। भे
॥ अविकक्ष्णानंयया। इस्तास्वाती
अवशा अकी वे सगिप्ररा न पुंसिखा
त्। पुंसिपनर्वसु पुष्या मृबन्त्वसी
स्वियांग्रेषाः॥ ग्रेषाः ताराइतिसम्ब
स्थः॥ मृक्तायाम्॥ न चद् ते हिनस्ति
। चदितिसीक्षोधातृ हिंसार्थं आत्मने
पदी। पृष् । नक्षाण्यनपादितिनत्ते।
प्रेमनचियजी च्या ऽचन्॥ नच्यते।
इसनचियजी च्या ऽचन्॥ नच्यते।
तिवा। चण्डिंसायाम्। पृन्। वाहु
स्वकान्नते। पः॥ चीयतेः चरतेवीच
वसित निपाच्यते। नच्चमिति वा
। नले। पाभावः पृवेषत्॥

नचनकामिविस्तारः। पुं। धवसयाय-नासे॥ इतिराजनिर्घग्रः॥

नचनचक्रम्। न्। सन्त्रग्रह्योक्तषट्-

चकान्तर्गतचक्रे॥

ू इ. नचननेति:। पुं। ध्रुवे॥ चन्द्रे॥ वि नचव

ष्णा ॥ स्त्री । रेव त्त्याम् ॥ इति से 🎘 दिनी ॥

नचनपः। पुं। उड्पे। चन्द्रे॥ नचनपट्यागः। पुं। यानायागान्तरे॥ यथा। मेषगे भास्तरे षष्ठे लाभगे स्वोच्चगे यमे। नचनपट्यागायं श्र नुमेधानिला रखे॥

नचत्रपुरुषः । पुं । चैचे मास्यसिताष्ट्रम्यां यदा मूलगतः ग्रग्नी । भगवन्तं सत्त खच्न्या पूजयेच्च विधानत रुच्यादि ना वामनपुराणोक्ते व्रतिविशेषे ॥ नचन्माला । स्त्री । सप्तविंग्रति माक्ति कैर्निर्मिते एकावली हारे ॥ नचना ग्रांमालेव ॥ नचन्त्रे ग्याम् ॥ नचन्त्रव्या । स्त्री । ज्योत्रषे ॥ नचन्त्रव्या । पुं । ज्येष्ठापूर्वाभाद्रपदारे। हिग्युत्तर्पाल्युनी । पूर्वादिषुक्रमा च्छूला यानायां मरगप्रदाः ॥

नचनस्यकः । पुं । निन्दिते ज्योतिर्वि दि ॥ यथा । अविदित्तेव यः शास्त्रं दैवन्नत्तं प्रपद्यते । सपङ्क्तिदृषकः पापोत्तेया नचनस्य चकः ॥ अपिच । तिष्युत्पत्तिं नजानित ग्रहाणां नै यसाधनम् । पर्वाकान वर्त्तन्ते तेवे नचन स्यकाः ॥

नचनस्ची। पुं। नचनस्चके ॥ ग्रं 🖔 हेग्रहेगन्वा षृष्टण्य नचनाग्यश्विन्या 🍇

नखाघा

दीनि गुभागुभक् चनानि सचय नखपणी। स्ती। वृश्चिनाचु पे तीति तथा॥

नच्चेगः । पुं। चन्द्रे॥ नच्चागार्भी शः ॥ कपूरे॥

नखः। पुं। न। पुनर्भवे। करकहे॥ पं । खर्ड ॥ इतिहेमचन्द्रः ॥ न । खाद्यनखाखोगसद्ये । शु-न्ती। के।लदले॥ दिधा ग्रह्वनखाखा ऽ न्यागुक्ताखाबदरी छदा इतिरत-माला॥ नखद्यंग्रहश्चेषावातास्त्रज्वर् क्ष्रहत् । लघूषां गुक्र लंब ग्रंम्वादु-व्रवाविषापहम् ॥ अबच्छीमुखदै। र्गन्यकृत्पाकरसयाःकटुः ॥ न खन ति खन्यते वा । खनुऋवदारणे । ऋम्बे॰डः॥ नखसस्वीत वा । नस्रा डितिसाधुः ॥ यदा । नहाति । गाइ वस्यने। नहेर्हलोपक्षेति खः॥ स्व नखरायुधः। पुं। कुक्कुटे ॥ व्याघे॥ लापनस्वसा मुक्ति नंखरी वदरच्छ दा । महाँ स्वसी प्रह्वनखः प्रङ्वा-खो गन्धसार्यः॥

श्रेषः॥

नखनिकृत्तनम्। न । नखच्छे दनार्थं-नापितशस्त्रविशेषे । नहेनी इति भाषा॥

🛱 नखनिष्णावः। पुं। निष्णावीभेदे। अ क्रिक्कायाम्। ग्राम्यायाम्॥

नखपुष्पी । स्त्री । पृक्षायाम् ॥ नखसुचम्। न। धनुषि॥ नखम्पचा। स्त्री। यवाग्दाम् ॥ नखम्य-चतीतिविग्रहे सितनखेचेति नख-कसीपपदात्पचे:कर्त्तरि खश्। इ क्दिषदितिम्म् । पचिश्वादताप-वाची॥

नखरः। पुं। नखे। करकाएके। कर् कहे॥ नखंराति। रा०। कः॥

नखरञ्जनी। खी। ख्रीषधिविशेषे॥ त स्वा:फर्ने ॥ इरीतक्यादिभ्यश्रेतिफल प्रस्वयस्यनुप्॥ नखन्केदनास्वविशे घे। न हेर्ना इतिभाषा ॥ यथा। अनन्त चर्गोपानचारिगी मलहारिगी।प् नर्भवच्छें दक्षरीगङ्गेष नखरज्जनीति॥

सिंहे ॥

नखराह्यः। पुं। करवारवृच्चे ॥ इति राजनिर्घग्टः ॥

नखकुट्टः। पुं। नापिते॥ इतिचिकाण्ड नखरी। स्त्री। नखाम्॥ चुद्रनखाम्॥ नखविक्तिरः। पुं। पचिविश्वेषेषु ॥ न वै विकीर्थ ये भचयिन। तेच भ्ये नाद्य:॥

नखरचः। पुं। नीजवृचे ॥

नखगङ्घः । पुं। यम्बुके । चुद्रमङ्खे ॥ नखाघातः। पुं। रतिक्रीडायांस्थानिव 💥

नखाघातः प्रदातको यथास्यानानि वंर्मसु । पार्खिया स्त्रनयास्व व ज-री चैव नितम्चके ॥ कचस्थले चक र्णान्तेकपालेवाह्यमूलके । ग्रीवायां कारहेश्रेच नखाद्यातंसमाचरेत् ॥ नगनन्दिनी । स्त्री । पार्वस्थाम् ॥ श्रनीरितिकामशास्त्रम्॥

नखाङ्कः। पुं। न। व्याघनस्याम्॥ करे॥

नखाबि:। पुं । चुद्रशङ्खा नखपङ्क्ती ॥ नगरम्। न। राजस्थितस्थाने । पुरि

नखालुः। पुं। नील हुचे ॥

नखाशी। पं। पेचके॥ चि। नखभ चके ॥

नखी। पुं। सिंह ।। विदारणचन्न सनस युक्तपशुमारे ॥

नवी। स्वी। नवनामगन्धद्रवी। श्रुक्ती ॥ बह्वाद्तिचान् डोष्॥

नगः । पुं।पर्वते ॥ रचे ॥ नगच्छति। गन्तु । अन्येभ्योपीति अन्येष्वपीति वा डः। नगामाणिष्वितिनञ्वा प्र वृत्या ॥

तीर्थं विश्रेष ॥ आख्तरे॥ पवनाश्रने॥ नगजः। चि । पर्वतजातवस्त्याचे ॥ ्नगला। स्त्री। चुद्रपाषास्थेदायाम्॥ 🎇 नगणः। युं। विल्हें। (॥) ॥

भेषेषु नखपाते ॥ स्थानानियथा । नगणा । स्त्री। पारावतपद्यास्। नयाफ 🙈 ट्की इतिगाडभाषाप्रसिद्धस्ताया म्। यालकाँगणीतिभाषा॥ नगतीर्धस्। न। पुरायचेत्रविशेषे ॥ न गह्य नगानां वा तीर्थम् ॥ तथा सर्वमरीरेषु नखं दशाच्छनैः नगपतिः। पुं। हिमालये। गिरीन्द्रे॥ नगानाम् पति:॥ नगभिद्-त्। पुं। पाषाणभेदने ॥ इन्द्रे ॥ नखायुधः । पुं। व्याघे ॥ सिंहे ॥ जुक् नगभूः । पुं। चुह्रपाषागाभेदायाम् ॥ चि। पर्वतजाते॥

> । पत्तने ॥ यवाष्ट्रशतग्रामीयव्यवहा रस्थानं सध्यक्तितन्तरस्। पर्यः क्रियादिनिपुणै शातुर्वेग्यंजनै युंतम् । अनेकजातिसम्बन्धं नैकशिल्पिस-मानु लम् । सर्व दैदतसम्बन्धंनगर् न्वभिधीयते॥ नगाः हचाः पर्वता वा सन्यस्मिन् । नगपांशुपारहम्य घचेति रः। पचेक्षीवत्त्वम् ॥ नगादवप्रासादा द्य:सन्तियचवा ॥

नगरघातः। पुं। इस्तिविशेषे ॥ नगरं इन्ति। इनः । कृत्यत्युटेवहुज मिति अगा॥

नगरन्ध्रकरः। पुं। क्रीष्ट्रदार्गे॥ रन्ध्रं करोतीतिरस्रकरोरस्रहेतु:।कृञी 🔉 हेतुताक्कील्यानुलाम्बेष्वित कुञ्छ

## नग्न:

प्रच्ययः। नगस्य रन्ध्करः॥ नगरसक्षवस् । न । सिहुपीठान्तरे ॥ नगरी। स्ती। पूर्याम्। नगरे ॥ जाति लचगोङीष् ॥ नगरीवकः। पुं। काके ॥ इतिचिका ण्डमेषः॥ नगरीत्या। स्ती । नागरमुस्तावाम्। नागर मेाथा इतिभाषा॥ नगरै।पधि:। स्त्री। कदल्याम्॥ नगस्वरूपियी । स्त्री।प्रमायिकारते॥ नगाटनः। पुं।वानरे॥नगेष्वटनंयस्य॥ नगाधिप:। पुं। हिमाखये ॥ नगाना मधिपः ॥ समेरी ॥ नगाधिराजः। पुं। इमाखये॥ नगानिका। स्त्री। चत्रचरावित्रभे दे ॥ यथा। दिलूर्यको गुरु र्यदा। न गानिका भवेत्तदा ॥ यथा । विद्या कये कदा चग्रम्। हरिं सरे। कहे चगमित ॥ नगाश्रयः। पुं। इस्तिकन्दे। इस्तिपचे ॥ वि। नगवासिनि॥ नगै। मा:। पुं। यरभे ॥ पचित्रि ॥ प चास्ये॥ काके॥ नगे वृचे ऽगे वा ख्राक आश्रया यस्य॥ नद्धः । पुं । वन्दिनि ॥ चपयो । निर्श्नेन्थे । अद्ने ॥ चि। विवासित । दिगन्ब रे॥ नद्धः काषायवस्तः स्थानन्दः

नया

कापीनकावृत्तः। इतिकार्ष्णाजिनिः ॥ नजतेसा । ख्रानजीबीडे ! अ कर्मकत्वात्कर्त्तरिक्तः । ख्रे।दित-प्वेतिनत्तम् ॥ दिककः कक्शो षश्चम् तानक्रस्तथैवच । एकशः साञ्चवासाश्चनदा:पञ्चविध: ॥ पारिभाषिकनकी यथा। येषां क्लो नवेदास्ति न गास्तं नैवच व्रत म्। ते नमाः कीर्त्तिताः सङ्गिस्ते षा मनं विगर्हितम्॥ इतिमार्केण्डे यषुरायम् ॥ ऋग्यजुः सामसंज्ञेयं व यो वर्णीवृतिर्देज । एताम् अफ्रित-या माहात् सनमः पातकी स्मृतः ॥ त्रयी समस्तवणीनां दिल संवर्णं य तः। नद्भा भवन्त्र जिम्हताया सतस्त स्वामसंभयम् ॥ यस्तु सन्यञ्च गार्ह स्यं वानप्रस्थो न जायते। परिवा डिप मैचेय सनमः पापकृत्वरः ॥ इ-तिविष्णुप्रागाम् ॥

नक्षकः। पुं। नक्षे॥ नक्षण्य। स्वार्थेक न्॥ नयाजित्। पुं। नायाजिच्छाः पितरि व पतिविश्वेषे ॥

नमहू:। पुं। नानाद्रश्रवृते सुरावीजे । किर्रह्वे ॥ ह्वानम् हृषते वा। ह्वेन् ॥ । सं विष्। नमस्टू ॥

नमा। स्ती। नमयोषिति। विवस्तावां 🛪 नायाम्। काटयाम्॥ननमां खिय 🞘 नटः

मीचेत पुरुषंवाकदाचन । नचमू वं प्रीषंवानवे संस्पृष्टमेथ्नसिति कू र्मपुरासम्॥

नजाटः। पुं। दिगम्बरे ॥ नप्ताटकः। पुं। दिगम्बर्यागिनि॥ नियंका। स्त्री। अनागतार्र्ववायाम्। अप्राप्तर्जस्कायाम्॥ विवस्वायाम्॥ नजरोसा। खोनजी॰। गत्त्वर्धेति त्तः। ख्रोदितश्चेतिनः।स्वार्धेकन्॥

नचेत्। अ। निषेधे ॥ नज्। अ। नजभावे निषेधेच स्वरू-पार्थे प्यतिक्रमे । ईषद्धेंच साहश्ये तिविष्वतद्न्ययाः ॥ इतिमेदिनी ॥ अपिच। तत् सादृश्य मभावस् तद न्यत्वं तद्खता। अप्रायख्यं विरो-धश्च नजधीः षट् प्रकीर्त्तिताः ॥ सा हुश्ये यथा। अत्राह्मणः॥ अभावे। यथा। अपापम्॥ अन्यत्त्वेयथा। अ घट:पट:॥ अल्पन्ने यथा। अनुद्रा अन्या ॥ अप्रायस्ये यथा । अने भी ॥ विरोधेयया। असुरः॥ जकारी न त्तोपे।नजितिविश्षेषवार्थः॥दीनजै। प्रकृतमर्थे गमयतः। यथा। नाविष्णुः को र्रायेदिषां नाविषा विष्णमर्थये त्। नाविष्णुः संसारे दिष्णुं नाविष्णु

रसाभिनयचतुरे नर्सकविश्रेषे। जा 🕸 याजीविनि ॥ वर्णसङ्करजातिविश्वेषे यथा। श्रीचिकां श्रीण्डिका जाती नटे। वक्ड स्वचेति पराश्ररपदुति:॥ बाच्यायांचिवियाज्ञात इति सन्:॥ अभोकरचे॥ भ्योनाक रचे॥ नले। किष्कुपविणि॥ गोदनाइरिताले॥ ब्रा च्यात् चिवयात् सवयाया मृत्यव जात्त्यन्तरे। जल्ले॥ नटसि। नटन त्ती। पचाद्यच्॥ यदा । नमति। गामः । जनिदे स्यादिनानमे ईटः । । डिल्वाडिलोपः॥

नटनम्। न। नर्त्तने। नाव्ये। खन्ये ॥ नट अवस्कन्दने। स्युट्॥ आचरखे॥ नटनारायगाः। पुं। रागविश्रेषे ॥ नटभूषग्रम् । न । इरिताले॥ नटमग्डनम् । न । 🕤 नटवरः । पुं। नटश्रेष्ठे ॥ नटसञ्चकः । पुं । गोदन्तहरिताले॥

नटान्तिका। खी। जज्जायाम्॥ इति चारावली ॥

नटें॥

नटी। स्ती। नत्याषधा ॥ वेष्यायाम् ॥ नटयोषायाम् ॥ शारादित्त्वात् ङीष्॥

विष्णु मामुयादिति महाभारतम्॥ नटेश्वरः । पुं । शिवे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ 🔅 💥 नटः । पुं। ग्रे बूषे । कृशान्विन । नव निया । स्त्री । नटसमृहे ॥ पात्रा व्यः॥ 🎇

नडकीयः। वि। नडुले ॥ नडाः सन्य स्मिन्। नडादीनां कुक् चेतिछः॥ नडप्राय:। वि। नडवहुबदेशे। नडुति॥ नडसंइति:। स्त्री। नद्यायाम्॥ नडा नां संहति:॥

नडइ:। वि। कान्ते। चिति । इति भूरिष्रयागः॥

नडहा। स्त्री। विलासिन्यास्॥ नद्या । स्त्री । नडसंहता ॥ नडानां स मुच:। पाशादिस्था यः॥

नद्वान् । चि । नद्यायदेशे ॥ नदाः प्रा याश्रव । नुसद्नडवेतसंस्थोद्भात् प्। जय इति साद्पधाया इतिवा वत्त्वम् ॥

नदुन: । दि । नडप्रायदेशे ॥ नडाःस न्यस्मिन्। नडशादाड्डुखच्॥

नड्डाभ्ः। स्त्री । ग्रहविश्वेषे । नुष्टिमे ॥ द्रति भृरिप्रयोगः॥

नतः। पुं। जन्मनाडिकाविश्वेषे॥ न। तगरपादास्। तगरस्ले ॥ वि। क् टिले ॥ नम्रे॥ नमिन सा। क्तः॥

नतहुमः। पुं। लतामाले ॥ इतिरत्।॥ नतनासिकः। वि। चिपिटनासे। ग्र-

वटी है। नता नम्रा नासिका ऽस्य। 🎇 नताङ्गी। स्त्री। नायाम्॥ इतिरानि०॥

नताङ्गी

अन्तः। पुं। नबत्यो। पोटगर्ने॥ नड नितः। स्त्री। नमस्तारे॥ नमने॥ ति नि। चिकाण मधषट्काण मईच न्द्रं प्रद्चि सम्। द्राडमहाङ्गम्यन् सप्तधानति लच्च गम् ॥ ऐ शानीवाथ कै।वेरी दिक् कामाग्या प्रपृजने। प्र शस्ता खण्डिकादै।च सर्वमृत्तींस्तुस वंतः॥ विकागादिव्यवस्थाच यदि पूर्वमुखोयजेत्। पश्चिमाच्छाम्भवी गत्त्वा व्यवस्थां निर्दिशेत् तदा॥ य दे। तरामुखः नुर्धात् साधकादेवपूज नम् । तदायाम्यान्तु वायव्यांगत्त्वाकु यान् संस्थितिम् ॥ दिचयादाववीं गचादिशं तखास्त्रशाम्भवीज् । तते। ऽपिद्चियं गत्वा नमखार खिका यावत् ॥ चिकायो यानमस्कार खि पुरा प्रीतिदायकः ॥ १॥ दिचियादा यशें गत्वा वायवाच्छक्षवींततः।त ते। विद्वार्यां गत्वा तांत्यकायी प्रविध्यच ॥ श्रकिता राचसीं गला ततश्राष्युत्तरांदिशस् । उत्तराह्यत यायेयीं समग्रं दिनिकाग्यत्॥ घट् काणोया नसस्तारः प्रीतिदःशिव-द्र्भयाः॥ २॥ इचिषाद् वाधवीं ग कातसाबाहत्त्व दिचयम् । ग्रस्वा या ऽसानमस्तारः शाईचन्द्रः प्रकी र्तितः॥ ३॥ सकृत् प्रहिच्यां कृत्वा

नतिः

वर्त्त् लाकृतिसाधकः । नमखारः क थ्यतेमी प्रइचिण इति दिजै:॥ ४॥ त्यका स्व साननस्थानं पश्चाद्गस्था नसस्तृति:। प्रदृचियां विनायात् नि पत्त्यभ्विद्ववत् ॥ दण्डर्न्युचते देवै:सर्वदेवीघमाददः ॥ ५ ॥ पूर्व वह दराडवद् भू मे। निपच्य हद्येनत् । चिबुकेनमुखेनायनासयात्विके-नच ॥ बह्मरस्येग क्योभ्यां यद्भू मिस्पर्यनं ऋमात्। तद्षाङ्गः इति-प्रोक्तो नमस्तारा मनी विक्षः ॥ ६ ॥ प्रद्विगाययं कृत्वासाधका वर्त्त्वा कृतिः। ब्रह्मास्येण संस्पर्भःचितेर्धः खानमस्त्रते। ॥ सचग्र इतिदेवीघे क्चते विष्णुतृष्टिदः॥ १॥ नदानां सागरा या हम् दिपदां बाह्म शो यथा। नदीनां जाइवी याहग् देवानासिव चक्रभृक्॥ नमस्कारेषु सर्वेषु तथे वागः प्रशासने । चिकाणार्यं ने सस्का रै: कृतेरेवतु भक्तितः। चतुर्वमं स सेद्मक्तानचिरादेवसाधकः ॥ नम खारामचायत्रः प्रीतिदः सर्वदास-दा। सर्वेषामपिदेवानामन्येषामपि भैरव ॥ यासाबुग्रोनमस्तारः प्रीति दःसततं हरेः । अहामायावीतिक रःसनमकारणोत्तमः॥ इतिकाली

नदी

नदः। पुं। पुनर्वहे। भिद्य । शोणिति ॐ न्धुभैरवदामाद्रवस्त्रष्ठ्रष्ठ्रचादी ॥ श्र-भौ ॥ निनदे ॥ नद्ति । खद० । पचाद्यच् ॥

नदनुः। पुं। मेघे ॥ सिंहे ॥ नदित । गादश्रयतेशब्दे । अनुङ्गदेश्चेति अनुङ्॥

नदी। स्त्री। सरिति। तरिक्षस्याम्। तरिन्याम् ॥ अस्यालचगम् । धनुः सच्हार्यष्टें।च गतियांसांनविदाते । न ता नदी प्रब्दवहा गत्ती स्ताः प रिकी चिंहा: इति ॥ सर्वा गुर्वी-प्राद्मुखी वाहिनीखा सब्धी पश्चा दाहिनी निश्चयेन। देशे देशे तह या सा विश्रेषा नैवाधन्ते गारवं ला घवच ॥ प्राया मृद्वहा गुर्थी ल-घ्यः शीघवत्ताः स्मृताः। नशः पाषा यसिवातात्राहिन्यो विसलोदकाः॥ चिमवत्प्रभवायाश्च दर्जं तास्वस्तो। पमस् । विन्यात् प्राचीप्राच्यवाची मतीची याचादीची स्थानदी सा क्रमेगा। वातारापं श्लेमिवत्तार्त्तला पं पित्तोर्हेकं पष्यपाकष्यधत्ते ॥ पा रिपाचभवा याश्च विन्याखप्रभवा-स्य याः। शिरोद्धहोगक्षानां ता हे तःश्वीपद्खचेतिराजनिर्घेग्टः ॥ प चादिषु नद्र इतिटित्वनिपातनात्-ॐ

नदीव

टिहु तिङीप् ॥ नदीनाञ्चविश्वेषोयः सवराच्छे निरूपितः । तथासत्यपुरा गादै। दृष्टयोवेत्तमक्त्रमः॥ नदीकद्ग्यः। पुं। महाश्राविश्वकाया म्। मुख्याम्॥ न। नदीसमूहे ॥ नदीकानः। पुं। समुद्रे॥ नद्यःकान्ता यस्य ॥ इज्जले। निच्चह्रमे ॥ सिन्ध्वारके॥ नदीकान्ता। स्त्री । जंबाम् ॥ काक जङ्गीषधा ॥ लतायाम् ॥ नदीकूलम्। न। सरित्तटे ॥ नदाःकू नदेथी । स्वी। नादेखाम् । भूमिजं-म्बम् ॥ नदीकूलप्रियः। पुं। अम्बुवेतसे ॥ न दीकूलं प्रियं यस्य ॥ नदीजः। पुं। ऋर्जुनवृच्चे ॥ यावनास श्चने ॥ वि । नद्यां जाते ॥ नदीजा। स्त्री। अग्निसन्यवृत्ते॥ नदीतरस्थलम्। न। ) घट्टे ॥ नदी निद्यामः। पुं। समष्टिलाटचे ॥ नदीतरस्थानम्। न। ∫ भिन्नस्थाने ॥ निवावर्त्तकः। पुं। यादायागान्तरे। न-नदीनः। पुं। वक्षे॥ समुद्रे॥ नदी ना भिनःस्वासी॥

हिपालितेदेशे ॥ नदी माता ऽ ख । नचुतश्चितिकप्॥ र्छ नदीवङ्गः। पुं। वङ्कुरे। वाँकद्रतिभा रू

नदीनिष्पावः। पुं। धान्यप्रभेदे। क-

नदीमातृकः। वि । नद्यम् सम्पन्नश्री

दुनिष्पावे। कवरे॥

षा॥ इतिश्रब्दमाला॥ नदीवटः। पुं। वटी वची ॥ नदीषाः। ति। नदीसानकुश्रले॥ न बांस्राति। ग्णाभीचे। सुपीतिकः निनदीम्यामितिषत्तम्॥ नदीन्ते॥ इतिपुरुषोत्तमः॥ नदीसरः। न। इन्द्रकीडासरे।वरे॥ नदीसर्ज्ञः। पुं। वीरतरी । अर्जुन-वृचे ॥

ब्राम्॥

नहुः। वि। वहे ॥ उद्दल्ते॥ नह्यते। यास्वन्धने । कर्मीया क्तः । न हे।धर् तिधत्त्वम् ॥

गरे ॥ इज्जिल हचे ॥ न । स्त्रोता नद्श्री । स्त्री । चर्ममयर्जी। बर्नाया म् ॥ नद्यते ऽनया । गाइ०। दानी तिष्टुन् ॥

> न्द्यावर्त्तके ॥ यथा । स्वरामिगेवधे ला सिते वा सुरवन्दिते । नदाव र्त्तकयोगीयं यातुरिष्टार्थसिद्धिदः॥ अन्योपि। भूस्ते स्वीखरो लाभे स गकुम्भगते यसे । नदावर्त्तंकयागा यं रगोभन्त्यानलः॥

ननन्दा। स्त्री। नन्दिन्याम्। स्वमन्त्रेम गिन्धाम्। ननंद इतिभाषा ॥ न न 💥

र्द्धात कृतायामपिसेवायां न तुष्यति । मनन्दयति स्नातृजायामिति वा। निचनन्देरिति ऋम्॥

ननान्दा। स्ती। ननन्दायाम्॥ न नन्द ति नत्ष्यति । ननन्दयति भारुजा न्दे रिति ऋन् हाद्विश्चेतिकेचित्॥ नन्। अ। विनिग्रहे ॥ अनुप्रश्ने ॥ पर कृती ॥ अधिकारे ॥ संसमे ॥ आ-मन्तरो ॥ अनुनये ॥ प्रश्ने ॥ अनु-ज्ञायाम्॥ अवधारणे ॥ दुष्ठोक्तौ ॥ सम्यग्वादे ॥ सनुता ॥ वाक्वारम्भे ॥ ऋचिपे ॥ मख्युक्ती ॥ उत्येचाऽच ङ्कारव्यक्त । यथा । मन्ये शङ्के भ्र नन्दगापिता । स्त्री । रास्त्रायाम् ॥ वं नूनं किंवा प्राया न विद्याच। न नु ना निं जानामि उत्प्रेचाया कानिचेतिकाथचन्द्रिका ॥ न नुद-ति। नुद्रः। मित्रुडुः॥

नम्ब। अ। विरोधोत्ती ॥ नन्च च चेतिनिपातदयस्य समाज्ञारदन्दः ॥ प्रस्ते॥

नन्दः। पुं। गापविशेषे । श्रीकृष्णस्य पितरि॥ न्दपविशे । महानन्दिसु ते। चिचयवंशान्ते॥ शानन्दे॥ नि धिप्रभेदे ॥ प्राग्दिचिखदारमहो ॥ वे गुविश्रेषे ॥ यथा । महानन्दस्तथान न्दोविजयायजयस्तया। चन्वारउत्त

मावंशामातङ्गम् निसम्प्रताः ॥ दशा⊗ त्रले। अहानन्दोनन्दरकाद्या कुलर-तिसङ्गीतदामादरः ॥ वि । सर्वा भिरुपपत्तिभःसमृहे ॥ नन्दति इति नन्दः। टुनद्िः। पचायच्॥

यामिति वा। दुनिह्०। निज्यन नन्दकः। पुं। हरे:खद्गे॥ भेके॥ जि। इर्षके ॥ कुलपालके ॥ नन्दयति दे वान्। टुनदिः। खुल्॥ नम्दतात् । आशिषिचेति वुन्वा ॥

> नन्दिनः। स्त्री। पिप्पत्थाम्॥ नन्दकी। पुं। विष्णा ॥ विद्यासया म न्दकाखो ऽसिरस्य । अतद्रनिठना-वितीनिः॥

नन्द्युः। पुं। त्रानन्दे। सुखे॥ टुनदिः । द्विताऽध्च ॥

नन्दनः। पुं। सुते॥ भेके॥ कामाखा यां पर्वतविश्रेषे ॥ षड्विंशतितसेव-त्तरे। सुभिचं चेम माराग्यं श्रद्धां भवति शोभनम् । वहुचीरा स्तथा गावा नन्दनं नन्दने प्रिये ॥ न । इन्द्र स्रोद्याने। गन्धमादनमू ले गन्धवसु र्सिद्धासरी हते। चाने ॥ धतिसंच कच्छन्दःप्रभेदे ॥ यथा । नजभजरै स्रोफसहितै: शिवै ईये नन्टनम्। यथा। तरिषासुतातरङ्गपानैः सन्ति लमान्दोलितम् मध्रिपुपादपङ्कजर

×××

मन्दा

जःसुपूतपृष्वीतलम्। सुरहरचित्र चेष्टितकलाकलापसंस्मारकङ् चि तितलनन्दनं व्रज सखे सुखायष्टन्दा वनस् ॥ ति । हर्षके ॥ आनन्दकार के ॥ नन्दयति । टुनिद् ० । नं ० ल्युः॥ नन्दनजम् । न । हरिचन्दने ॥ नन्दनन्दनः । पुं । श्रीकृत्वो ॥ नन्दस्यन न्दनः ॥ नन्दनन्दिनी । स्वी । दुगीयाम् ॥ नन्दनस्वना । स्वी । श्रीकृष्णप्रीतिकृ

न्मालिकाविश्वेषे ॥ नन्दना । स्त्री । दुच्चितरि ॥ इतिजटा धरः ॥

नन्दन्तः । पुं । पुचे ॥ नन्द्यात् । टुनदि० । बहिनन्दिजीविष्राणिभ्यः विद्राणि-षीति जच् ॥

नन्दपाखः। पुं। वक्षा ॥

नन्दपुत्री । स्त्री । पार्वस्थाम् ॥ इतिचि कार्यद्रभेषः ॥

नन्द्यनः । वि । अर्भके ॥ नन्दयति । टुनदि० । त्वभूविचविसभासी स्था-दिनाजच्षित् ॥

नन्दा। स्त्री। गीर्थाम् । नन्दते सुरते। केषु नन्दने वसते ऽथवा। हिमाच तो महापुष्ये नन्दादेवी ततःस्पृता । संस्थाप्य नन्दिता यस्मात् तस्मान्न न्दा तुसा ऽभवत्। द्रतिचनामकार नन्दी

णम् । संखाण ब्रह्मादिभि हिंमि गिॐ रावितिशेषः ॥ अकिकारे । नाँदर-तिभाषा ॥ सम्पदि ॥ तिथिविशेषे॥ यथा । प्रतिपदेकादशोषष्ठी नन्दा चेयासनाषिभः ॥ अर्कसङ्क्रमवि शेषे । स्थिगेजीववारेतुनन्देतिसंज्ञा तदाविप्रवर्गः सुखीमासमेकम् ॥ न नन्दरि ॥ तीर्थविशेषे ॥

न न्हातमजः । पुं। श्रीकृष्णे ॥ नन्दस्य का तमजः ॥

नन्दात्मजा। खी। दुर्गायाम्॥ निदः। पुं। नन्दिकेश्वरे। पिनाकिनः प्रतीहारे॥ पुं। न। दृताङ्गे॥ आ नन्दे॥ नन्दित। दुनिद्०। दृन्॥ निद्काः। पुं। नन्दिटचे॥ निद्काः। खी। दन्द्रकी डास्थाने॥ अ सिख्यरे॥

निन्दिकेश्वरः । पुं। शासङ्कायने । ताएड वतास्त्रिके । शिवदारपाले ॥ पुरास विभेषे ॥

नन्दिघोषः । पुं । अर्जुनस्वर्षे ॥ वन्दि जनस्व घोषे ॥

नन्दितनः। पुं। धवहमे ॥

नन्दी। पुं। इर्प्रती हारे। गिर्प्रिवे विश्वि॥ सविधि उत्तीविक्रिप्राशे॥ यथा। आदाः कनकनन्दीच गिरिका खो दितीयकः। सोमनन्दी तृती

नन्दीवृ

यस्त विज्ञेयानन्दिनख्यद्ति ॥ गर्द भ गडे ॥ वटद्रमे ॥

निद्नी। स्ती। उमायाम्॥ गङ्गाया म्॥ ननान्दरि ॥ विशिष्ठधेनी ॥ व ग्रिष्ठालगरेव्याम् ॥ व्याडिमातरि॥ रेणुका खोषधा ॥ तीर्थ विशेषे ॥ न दयति । टुनिद् । ग्रिनि:। ङीप्॥ न न्दनीतनयः। पुं। अभिधानविशेष स्र कर्तार। व्याडिस्ना ॥ नन्दिनी प्रतः। पुं। व्याडिम् नै।। नन्दि न्याः सुतः॥

नन्दिपुराग्यम्। न। उपपुरागप्रभेदे॥ नन्दिवर्द्धनः । पुं । भर्गे। शिवे ॥ पचा न्ते ॥ तनये ॥ सिन्ने ॥ चि। म्रानन्द वड के ॥

नन्दिष्टचः। पुं। नन्दीद्रुमे ॥ नन्दन-म्। टुनिद्रिः। इन्। नन्द्याः वृत्तः॥ नन्दी। खा। दुर्गायाम्॥

नन्दीसुखी। स्त्री। पचित्रिशेषे॥यथा । खूनाकठोरावत्ताच यस्या सम्बूप रिस्थिता। गुटिका चच्चुसदभी चे या नन्दीमुखीतिसा ॥ तन्द्रायाम्॥ इतिहेमचन्द्रः॥

नन्दीवर्तः । पुं । सामुहमन्खविशेषे॥ नन्दी वृचः । पुं । नन्दिरचे । स्थाबीर चे। वेचित्रापीपर दति प्रसिद्धे ऽ श्व त्यभेदे। कान्तलकादन्योयम्॥ न

न्दी शृचे। लघुः स्वादु स्तिता स्तुवर 🛱 उषाकः। कटुपाका सोग्राही विष-वित्तकपासन्त्॥ अय्ययाकारः ची र्यान् स्वनामप्रसिद्धीष्टचः इति भर त: ॥ के।ङ्गणदेशप्रसिद्धे सुगन्धिर-च विशेषे । तृणीके । पीतके । कु ठे (के ॥ तृत इतिभाषाप्रसिद्धे एच विश्रेशे। तुन्ने। जुनेरके। कान्तल के। नन्दि इसे ॥ गान्धीराखहर्गे-॥ इतिशब्दास्वधः॥ नव्दनस्। टुन दि०। इन्। कृदिकारादि तिङीष्॥ नन्दाः रचः॥

नन्दीशः। पुं। नन्दिन। शिवदार्पाले ॥ भरताक्ततालप्रभेदे ॥

नन्दी खरः। पुं। महादेवे। शिवे॥ स दाशिवदार्पाले ॥ नन्दीशाखेताले ॥ यथा। गेरलघुर्गैर लघुः प्रुतस्ताले नदीश्वरेयताः इति सङ्गीसदासे। दरः॥

नन्दीसरः। न। इन्द्रसरावरे॥ नन्दावर्तः। पुं। पश्चिमदाररहितान न्यावर्त्ताह्वयस्तये स्युत्तवच्ये राज वेष्णप्रभेदे ॥ जचगानारच । द चियानुगता चिन्द्चयं यत् पश्चिमा म् खस्। पूजनीयात्तरच्छायं नन्धाव ने वदन्तितदिति भरतधृतःसाम्नः ॥ तगरहुमे ॥ मत्स्य विश्वेषे ॥ नदा छ

नप्स

वक्तीको याषायागे ॥ नन्दयतीति नन्दी। नन्दी भावर्ती ऽच॥ नपात्। चि। अरचके ॥ नपाति। न पात् ग्रचनाः॥

मपुंसकः । पुं। न । क्षीवे॥ नस्त्री न-युमानिच्यस्य पुंसक्रभावा नक्षांडि-च्यत्रनिपातनात् ॥ नपुंसकाभवेदि तिभाष्यात् पुंखप्ययम्॥ श्रस्य जच यां यथा। सानके भवती स्त्री स्वाह्मी मत्रः पुरुषः स्मृतः। उभया रन्तरं यच तद्भावेन पुंसकमिति॥ \*॥ नपुंसकविश्वेषानाच भावप्रकाश:-। यथा । श्रासेकाश्च सुग् अश्च कु म्भीक श्चेर्धक स्तथा। अभीसभू-का बाद्या अगुको सृग्यसंत्रकः॥ तेषां बचगानि यथा। पिनोस्तुस्व ल्पवीर्यन्वादासेकाः पुरुषो भवेत्। सशुक्रं प्राप्यखभने ध्वनीकृति ससं हि सागित्यका भवत्। स्वेगुदे ऽत्र ह्मचर्या दः खीषुपुंदत् प्रवर्तते।स त: ॥ दृष्ट्वा व्यवाय सन्येषां व्यवाये-दृष्टियानिस् सस्पृतः ॥ या भार्याया सती मादा दङ्गनेव प्रवर्त्तते।तन स्वीचेष्टिताकारी जावते प्रगढ संच नभाः। युं। घने। मेघे ॥ मासे ॥ त्राह्र

वः ॥ इति भावप्रकाशः॥ नप्ता। पुं। पैषे ॥ दैरिषे ॥ नषत निपतरा ऽनेन। पत्लः। नमुने ष्ट्रत्विष्ट्रितिसाधुः। नजः प्रकृतिभावः पतेरच्छब्दलीपश्वनिपातनात्॥ नप्ती। स्ती। पीत्याम्॥ दे। इत्याम् ॥ न पत्रनिपितरो इनवा नमुवत् साधुः। ऋ न्नेस्योङीप्॥ नभः। पुं। श्रावश्वमासे ॥ खोमि ॥ न भते । समि इंसायाम् । पत्रायत्र्॥ नभःकान्ती। पुं। सिंहे ॥ द्रतिशब्द-माला॥ नभः प्राखः । पुं । पवने ॥ रति विकाखड श्रेषः॥ नभःसत्। पुं। निर्जरसि। देवे॥ नभःसरित्। स्त्री। सन्दाकिन्याम्॥ नभः स्थितः । पुं। नरकविश्वेषे ॥ चि। आकाशस्थित ॥ श्यम् ॥ यः पृतियाना जायेत स- नभःस्मृक्। दि। अन्तरीचव्यापिनि ॥ नभः स्पृत्रति । स्पृत्रः । किप् ॥ नभश्रचु:। पुं। स्ट्र्ये॥ दतिशब्दमाला॥ क्रमीकप्रतिचेया गुद्यानिस्तुसस्मू नभयमसः। पुं। चन्द्रे ॥ चिषापूर्वे ॥ इन्द्रजाले ॥ इतिसेदिनी ॥ यः प्रवर्त्तते । ईर्ष्यं तः सत् विज्ञेया नमस्रः । पुं । विच्न्नमे ॥ विद्यावरे ॥ अघे ॥ वाते ॥ ग्रहे ॥ देवे ॥ राच

से ॥ वि । बोमचारिषा।

नभाक

वस्मासे ॥ विरहिसी नस्यति नक्षा ति नभते वा। ग्राभः। असुन् ॥ व षीयाम् ॥ विसतन्ती ॥ पतन्नु हे ॥ वि। पिलतभी वें॥ नहाते मेघैः। गाइवस्रोते। नहेदिविभश्चे स्यसुन् भयानादेश: n

नभं । न । चो नि । आका श्रे ॥ न ह्यते मेघाः। ग्रहः। न हेर्दिवभश्चे त्यस् न भश्चानादेशः ॥ नवभक्तिवा। भ सदी भी। किए॥ नभनम् नस्यते ऽ नेनाच्या ॥

नभसः। पुं। न। खोन्नि ॥ नभते नस्ना तिवा। श्रच्यविच्मितमी च्यादिना असच् प्रस्थयः ॥

नभसङ्ग्रः । पुं । खरो ॥ पत्तिश्व ॥ न असं गच्छति। गन्तुः। गमेःसुपी तिखच् ॥

नभस्यः । पुं । भाद्रसासे ॥ नभाः ऋधः-न्। तत्रसाधः। यत्।।

नभस्वान् । पुं। वाया ॥ नभाऽस्यात्र यस्वेन चित्ता सतुष्। तसीमस्वर्ष इतिभत्त्वाद्रुत्वाभावः । वत्त्वम् ॥

नमसात् द्। पुं। देवे। सुरे॥ नमसाका में सीद्ति गच्छति। सद्खः। स-त्स द्रस्यादिना किए॥

🗴 नभाकम्। न। तमे ॥ नभाति। ग्राभः । पिनाकादित्वादाकः॥

नमत्

निप्रागनः। पुं। वारिदे। मेघे ॥ इति 🕉 चिकागडमोधः॥

नभागति:। स्त्री। स्राकाश्रगमने। ख गता ॥ यथा । प्रडीनाड्डीनसर्डी-नडयनानिनभागता ॥ वि। खचरे ॥ नभसिगति येखवा ॥

नभाद्षः। पुं। नभोदीप:। पुं। वारिहे। मेघे॥ इ नभोध्मः । पुं। तिशब्दमाचा ॥ नभानदी। स्वी। स्वर्गक्रायाम् ॥ नभामिषः। पुं। रवै।। सर्थे॥ नभामण्डलदीयः। पुं। इन्ही॥ नभाम्य पः । पुं। चातकखरो ॥ नभारजः। न। चन्धकारे॥ मभारेणुः। स्त्री। व्यक्तरिकायाम्॥ नभाखयः। पुं। धूमे ॥ नम्यः। पुं। अचे॥ नाभवेदितः। र्था क्रंसिक्डिशंनाभिः । तदनुपविष्टःका ष्ठविश्रेषाचाः । सच तद्मुगुणाचात् तसी हित:। अञ्चनंते खाध्यक्र: तद पिस्ते इनलानाभये दितम्। उगवा दिभ्योवत्। नाभिनभच्य ॥ चि।न भसम्बन्धिन ॥

नुसार्। पुं। मेघे ॥ नुसानते इतित या । आजुः। विष् । नक्षास्नपादि ति साधुः॥

नसत्। ति। प्रयते॥

अप्रकार ऽतच् ॥

नसनस्। म । वाङ्मन:कायप्रणिधाने न प्रह्वीभवने ॥ वि । नमयितरि ॥ कर्त्तित्खुर्॥

ममयिता। चि। नमनकर्तर॥ मस् । स । नती ॥ नसनम् । ग्रामप्र ह्वस्थेशब्देच। अस्म्॥

वमसः। पुं। चनुकूले ॥ नमति। य मः। बच्यविचमी च्यादिना ऽसच्॥ ममसितः। वि। अचिते। पृष्ठिते। कृ तनसस्तारे ॥ नमःकृतस् । नसाव रिवद्तिनमसःकाच्। तः। कासः विमाषे तिवायले।पः ॥

नज्ञारः। पुं। नमस्त्रता। करयाः-श्चिरस्संयागेन नितकर्षे। स्वापक वंबे। धक्यापार्विश्रेषे ॥ सर्वे चापि नमस्तुर्युःसर्वायस्यास् सर्वे देतिव्यव-हार:। नाष्ट्रयसायाष्ट्रयते। ऽभिवाद येदितिशङ्खः। देवंविप्रंगुबंद द्वानन मेर्वस्तु संभ्रमात् । सकाबस्त्यं व्र जित यावचन्द्रदिवाकरो ॥ ब्राह्मण चगुर्हेट द्वान नमेट्यानराधमः। या वज्जीवनपर्यनामशुचिववनामवेदि-ति ब्रह्मवैवर्त्तपुराग्यम् ॥ देवतायत

नमस्कृ

स्कारं नक्योद्यः प्रायश्चित्ती भवे 🐯 द्यरः ॥ सभायां यत्रशालायां देवता यतनेषुच । प्रस्थेकन्तुनमस्कारोष्ट न्तिपुग्यंपुराकृतम् ॥ उपविषय नमे च्छूहो दीर्घायुकाह्मणोवदेत्। समू हो नरकंयाति ब्राह्मणोयाच्य धागति म् ॥ \*॥ अश्वाह्रदमजाननं धाव न्तं धनगवितम् । जपस्यंजखमध्यस्यं षड्विप्रादाभिवाद्येत्॥ \*॥ पुष्प स्तोवारिहरूसे बाधकोजबस्य तः । आशी:कर्त्तानमक्तर्तांडभयानर कंभवेदिति कर्मलाचनः॥ \*॥ मा तु:पितु: कनीयांसंननसेद्वयसाधि कः। नमखुर्याद्गुराःपत्नी भाव-जायां विमातरम्॥ यमः। अभिवा द्यत:पूर्वमाशिषं न प्रयक्ति। य द्दुकृतं भवेत्तस्य तस्याद् भागं प्रय यते ॥ स्वस्तीति ब्राह्मणे ब्रूया दायु मानिति राजनि। वर्द्धतामितिवैश्ये षु श्रूहे स्वाराग्य मे वचे तिशब्द कलाह मेमलमासतत्वम् ॥ विषयभेदे ॥ इ तिशब्दचन्द्रिका ॥ नमःकर्णम् । कृ ञ्। घञ्॥

नमस्तारी। स्ती। खदियाम्। इ। था जाडीतिखातीषधी ॥ नमखार-यशीला। सुपीतियानिः॥

मंह द्वाहिष्ठात् द्वितनं तथा । नम नमस्कृतिः । स्ती । नमस्कारे ॥ नमः 🖁

नमेकः

दुवृष्। खियां किन्॥ नमसः। चि। नमस्ताराई ॥

नमस्यन्। वि । कायवाद्यने। भ नम कुर्वति ॥

नमञ्चा। स्वी। पूजायाम् ॥ नमखार्य म्। नमे।वरिवश्विष्ठः काच् । अ-प्रस्थयादि स्वकारः। टाप्॥

नसस्थितः। चि। पूजिते। अर्हिते। न नम्भनः। पुं। वेतसे ॥ चि। नते ॥ द्ति नगसःकाच्। तः॥

निसतः। चि। जातनमञ्जारे॥ ना-भिते ॥

नसुचि:। पुं। शुम्भनिशुम्भाभ्यां कनि हितीन् । नक्षाण्नपादितिनञ् प्र कृखा॥

चिंदेष्टि। दिष्। सत्स्दिषेच्यादि नाकिप्॥

ने ॥ नम्बति। मुच्छः । इन् । षूद्चर्ये। नं व्युः ॥ नम् चेदै स्य

स स्दनः॥

नयने।

कर्याम्। नमः कियते ऽनयावा । नमागुदः। पुं। ब्राह्मणे। भूसुरे ॥ न 🛱 मखर्गीयाग्रः॥

नमा। स्ती। काष्टादिनिर्मितवूपादि सङ्क्रमे ॥

नम्यः। द्रि। नमस्ये॥

नम्:। चि। नते। नमनगीले ॥ नम ति। तच्छोलः। यामः। निमकम्पी तिरः॥

ससिते ॥ नमः कृतम् । नमेविरव नवः। युं। नीता । नाये ॥ सूत्रविश्रे चे ॥ नैगमाहिषु ॥ युक्तौ ॥ आखे ॥ वि। न्यायो ॥ नेतरि ॥ नयनम् ॥ यीञ्। वाच्छकात्यरच्॥ नयतेः कर्तर पंचादच्या ॥

ष्ठे दै स्विविश्वेषे ॥ अनक्ने । कामे ॥ नयकः । पुं । नयेकुश्रले ॥ आव्कन् ॥ नमुच्यति । सुच्छु । द्रगुपधात् कि नयत्तः । नि । नीतित्ते ॥ नयंजानाति चाः। वाः॥

नयद्र्। चि। नीतिविबदुकारिणि॥ नभुचिदिर्। पुं। इन्द्रे। मघोनि ॥ नमु 🌡 नयनम्। न। चचुषि। लोचने ॥ प्रा-ययो ॥ नोयते ऽनेन । योञ् । स्थर्॥

नमृचिद्धद्नः। पुं। इन्द्रे। पाकशास नयनाभिरामः। पुं। चन्द्रे॥ नयनयार भिरामः॥ चि। प्रिये॥

नक्षां इतिनम् प्रकृत्या। स्ट्यति। । नयनी । स्ती । कनी निकायाम् ॥ नी यते स्वविषया ऽ नया । स्वीञ् । ल्यु द। ङीप्॥

हु स स्दनः॥ हुनमेदः। पुं। सरपुत्रामे ॥ इहाचे ॥ नयने तस्तवः। पुं। दोषे ॥ हमुक्तवे ॥ ॥

नयनयाः उत्तवा यसिन्॥ नयनापान्तः । पुं। श्रपाङ्गे॥ नयनाषधम्। न पुष्पकासीसे॥ नयपीठी । स्ती । च्ताङ्गे । अष्टकाङ्गे। छक् इतिगाडभाषा॥ नयवर्ता। न। षाङ्ग्रायप्रयोगे ॥ सन्धि विग्रहयानानि संखाप्यासनशेवच। देधीभावश्चविद्येयाः षड्गुयानीति वेदिनाम्॥ नयस्य वर्त्म ॥ नयविशारदः । पुं। नोतिशास्त्रचे ॥ नयत्राची। पुं। नीतिसम्पने॥ नयानुगः। चि। नी च्यनुसारिषा॥ नरम्। न। रामकपूर्वणे ॥ नरः। पुं। अजे। अच्युते। विष्णी। स नुजे ॥ अर्जुने ॥ नर्ति। त्र्यातिवा । नुनये। अच्॥परमात्मनि॥ नर तीतिनरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन द्रतियासः ॥ यङ्कौ ॥ नरकः।पुं।भूमेर्गर्भवराहाळाते दैचा विश्वेषे । क्षामे ॥ पापिनां कष्टजनक खानविश्रेषे। निर्य। नारके॥ अ यम्बदाचिंग्रङ्गेद्भिवः। यथा। रीर् वध्यानग्रीते। श्रासनापाजमहास्-जाः। काखसूपाष्टमाद्येते नरकार तिविश्रुताः ॥ स्चास्त्रनाचखद्गात्य च्याराम्बरीयकाः। तप्ता ऽङ्गार महादाइसन्तापाश्चेतिये मुने ॥ भ

वन्यष्टीसुवीभत्सा महाशब्दपदान् गाः॥ अधनरकराजाष्ट्रकम्। खाचा प्रतेपमांसाद्निक्कासनसाक्क्साः । युग्माद्रिशाल्मलीले। इप्रदी तन्तु-त्पिपासकाः ॥ क्रमी गांनिचयश्चेति राजानः परिकोत्तिताः ॥ ले।इस्त-म्भोषविष्मुत्रस्रषा वैतर्गीनदी। तामिस्त्रश्चास्यतामिस्तः कुम्भोपाकः सरीरवः ॥ महापदानुगावीचीरा जराजेश्वरेश्वराद्रति॥ नरति खणाति वा। नृनये। कु॰वुन्॥ पापकृदाति न रकं प्रायश्चित्तपराष्ट्राखः ॥ उद्यना चार्यास्त नचनरकाग्येवनसनीति-क्रीवलं प्रयुक्तते तचमूकं सग्यम्॥ नर्ककुर्द्धम्। न। ब्रह्मवैयत्त्रीद्धुः प्र सिद्वे घडशीति भेद्भिने यातनास्या नविश्वेषे॥ नरकानत्। पुं। श्रीवरी॥ नरकदेवता। स्त्री। निर्यदेखाम्। स चचम्याम्॥ नरकस्थः। दि। निरयस्थिते ॥ नरक खोपि दे इंवे न पुनखाक्त्रामच्हित॥ नरकस्था। स्ती। वैतरस्थाम् ॥ नरके तिष्ठति। ष्ठा०। सुपिस्य द्रतिकः॥ नरकान्तकः। पुं। विष्णा ॥ नर्कासयः। पुं। प्रेते । नर्क आस-। वाऽस्य ॥

अनरकी बकः। युं। गुक्त्रे। गुक्हिवा। नरगणः। पुं। नवसु नचन्तिश्रेषु॥ यबा। इस्तास्वातिसगाश्विनी इरि-गुदः पौष्णानुराधादितिश्चाहरीः हिविचात्तराणि भरणी पूर्वाणि भा निषयम्। ज्येष्ठास्त्रेषविशाखमूखवर बावस्विधिविदामघाः कथने मुनि भियंथा क्रमवधादेवानराराचसाः॥ तत्वातनने ॥ तस्य प्रस्। मानुष्ये सदुवर्मसङ्गतमनाः योचान्विताधी युत इति ॥ नरसम् हे ॥

नरङ्गः। युं। वरगढके। नाराङ्गा पति गीड भाषा॥ न। सेइने। श्रेफसि॥ नर्देवः। पुं। श्रीरामचन्द्रे॥ राचि॥ नराखां देवः ॥

नरनारायवः। पुं। ऋषिक्यमे भग वता ऽवतार विश्वेष ॥

नरनारायगी। पु। २। क्रथ्णाजुनयाः ॥ नर्यनारायस्ती॥

नरपति:। पुं। राजनि॥ नराखाम्पति:॥ नरपुक्रवः। पुं। नरश्रेष्ठे ॥ नरेषु पु-

गरिषयः। पुं। नी ज वृचे ॥ वि। नरस्य प्रियवज्ञान ॥

नरवांचः। पुं। मायाता ॥

🗴 नरभूः। स्ति। भारतवर्षे ॥ नरायांभूः॥ नरस्यायः। पुं। पुरुषोत्तमे ॥

नर्सि

भूमि:॥ नरमानिका। खी। श्राश्रुयुक्तना-याम्॥ नरमानिनी। स्ती। नरमाचा। स्त्री । मनुष्यमुख्डमाखा-याम्॥

नरमाचिनी। स्ती। सस्युयुक्तनायाम् ॥ इतिहेमचद्रः॥

नरमेधः । पुं । नरवधप्रधाने यज्ञविश्रो षे ॥ सकलीवजनीयः । यथोक्तांच बारदीये । समुद्रयाचास्वीकारः क मण्डलुविधारणम् । दिजानामसब र्णासु कन्याद्धपयम स्तथा॥ देवरेख सुतात्पत्ति संधुपर्वेपशोर्वधः । सां-सादनं तथाश्राहे वानमसाश्रमस या ॥ दत्तायाश्चेवकन्यायाः पुनदानं वरस्यच । दोर्घकाखं ब्रह्मचयं नरमे धाश्वमेधका ॥ सङ्ग्रस्थानग्रसन-गामेध्य तथामखः। इमान् धर्मान् किव्यं वर्ञ्याना हुर्मनी पिषाः॥ द्ति ॥

नरवाइनः। पुं। याक्त्या विषेरान रावाइनमञ् । जु न मान्यम् ॥ वि । पुरुषयानविश्वष्टे ॥

नरविष्याः। पुं। राचसे ॥ इतिष्का म्डग्रेषः॥

🛱 नरभूमि:। श्वी। भारतवर्षे ॥ नरायां नरसिंहः। पुं। हरी। विष्णा ॥ नरश्र

सिंद्याच अवयवा यिखां स्ट्रांक्त स नरसिंदः ॥ सच्यं विधातं निजभृत्य भाषितं व्यातिच भूतेष्वखिलेषुचा त्मनः। अहस्यतात्य झतरूपमृदद्वन् स्तम्भे सभायां नस्गं नमानुषम् ॥ नरश्रेष्ठे ॥

नरस्तम्यः । पुं । नरायां समूहे ॥ नर करित्रगायां स्तम्य ॥ नरहरिः । पुं । नरसिंहावतारे ॥ नराजः । पुं । नराजाखेहन्ते ॥ यथा । ध्वजेन नायकेन कुण्डलेन यहमू-धितं पयाधरेय पाचया घरेयावीया याज्ञतम् । नराचवृत्तः सम्घोड्या चरं समीरितं सनी धिमण्डले हि तं फ्योन्द्रपिङ्गले हितम् ॥ यथा । निशुम्भज्ञम्भचण्डम् ण्डर्क्तवी जघा-तिनी खुखापक्षपदेन्यभूपघातपच पातिनी । नवी नपी नवहुजाखका खमेघसदिमा चिरं चरी करोत् मे

नराजः । पुं। घोडणाचरक्त्रन्तेविशेषे
॥ वक्षा । भुजङ्गराजभाषितं प्रकीर्या
यास्त्रसागरे खद्यागुरी निरन्तरे स
तीष्ठपोडणाचरे । प्रतापतापनिर्जि
तप्रभाकरप्रकाशके प्रदत्तरस्तान
कं नराजमेव मनाचे ॥

नरेन्द्रः

नराधमः। पुं। परमार्थन्तानहीने इस ज्ञातवैराग्ये। अञ्चतकृष्ये पृष्णे ॥ यथा। अज्ञानापहतावाल्ये वैवने वनिताहतः। श्रेषेकज्ञविन्तार्तः कि ज्ञरोतिनराधमद्वति ॥

नर्धियः । पुं । राजनि । त्वपे ॥ सिंह नरायां मध्ये भगवता दिभृतिः ॥ न राया मधियः । नरान् अधिपाति वा । पा॰ । आतश्चीपसर्ग इतिकः ॥ नरात्तकः । पुं । राजसविशेषे । राव-यात्मने ॥

नरायणः । पुं । माधवे। विच्णो ॥ नरा स्थानमस्येतिविग्रष्टः ॥ नराणा मय नं यसात् तेननरायणः स्मृत इति-ब्रह्मवैवस्तेपुराणम् ॥ नरस्यापस्यवा । नडा०फक् । संज्ञापूर्वकच्चादृद्धा-भावः ॥

नरी। खी। नार्याम् ॥ इतिजटाधरः॥
नरेतिका। खी। तीर्थविशेषे॥
नरेन्द्रः। पुं। महीपाले॥ विषवैद्ये॥
वात्तिके॥ एकविश्वष्यचरावृत्ते॥
यथा। चामररत्नरज्ज्वरपरिगतिव
प्रगणाहितशोभः पाश्विदराजिपुष्य
युगविर्चितकञ्ज्यसङ्गतग्रेशः। चा
रसुवर्णकुष्यज्ञप्रकृतरोज्ञिर्णक् कृतवर्णः पिङ्गकपन्नगेशरित निगद

नर्सकी

जके। प्रपानपरमधुकरगीतमने। च -तडागः पचमनाद्वाद्परपरभृतका ननसत्परभागः । वस्त्रभविप्रयुक्तक खबरतनुजीवितदानदुरनाः किङ्कर वाणि विच सम तहचरि सिनिधि-मेति वसनाः ॥

नरात्तमः। पुं। कृतकृत्त्येपुरुषे ॥ य या। यः स्वकात् परते। वेह जातनि वेदशातावान्। हृदिकृत्वा हरिंगे हात् प्रवजेत् स नरात्तमः॥ स्वका त्स्वतस्व परतः परापदेशादाजात-वैराग्यः॥

नक्षंटकम्। न। नासिकायाम्॥ इति हेमचन्द्रः॥

नर्सकः । पुं । केलके ॥ पे। टमले ॥ चा
रेशे ॥ दिपे ॥ नटे । सर्व विशिति ॥
वि । ताला बनुसारेश नर्सनकृति ॥
अस्य ख्वर्यायया । याद्रशं क्रस्यपा
चं स्थार्गी तंथा ज्यच्य ताद्रश्रम् । क्र स्थार्गी तंथा ज्यच्य ताद्रश्रम् । क् स्थार्गी तंथा ज्यच्य ताद्रश्रम् । क् स्थार्गी तंथा ज्यच्य ताद्रश्रम् । क् स्थार्गी तंथा ज्यच्य । क्षास्प्र को स्तितः ॥ अपिच । असम्बद्धप्रला पीच सद्य अकुटितत्परः । क्षास्प्र हासचत्रा वाचाले। क्स्यका विद् द्रितसङ्गी तद्य मे। द्रिल्यानिष्यु वि तिकस्ति स्थान् ॥

्छ्र रूनर्त्तकी। स्त्री। चासिकायाम्। ग्रन्थ- नद्यंदा

र्विन् इति रामजनी इतिचभाषा ॥ ॐ
करेखाम्॥ निलकानामसुगिध्यह्यो ॥ त्रस्थित । त्रती । ष्युन् । षिस्वान् कीष् ॥

नर्त्तनम् । न । त्रस्ये ॥ तृती । ल्युट्॥

निर्त्तम्। चि। ताएडविते॥

नई टकम्। न। अस्य द्विप्रभेदे ॥ तस्वचांयया। यदिभवता नजी भव जन्ना गुरु नई टकम्। इति ॥ यथा।
। अववनिता दसन्तनिका विन्यसम्म धुपं मधुमयनं प्रयामननवाञ्चितका स्यत्वम्। विभु मभिनाति कोपि-स्वृती मुद्तिन हृदा विच्एपद्दाव

नहमम्। न। शब्दे ॥

न क्यंकीलः। पुं। अन्तरि। पन्था।। इ तिनिकाग्रहश्चेषः॥

नर्काटः । पुं । चित्रके ॥ घिष्ने ॥ चूचु-के ॥ परिहासके ॥ इतिश्रः व् ॥ नर्कादः । पुं । केखिसचिवे ॥ चि । इर्ष दे ॥ नर्भददाति । खुदाञ् । खति वा। दे । आतान्पेतिकः ॥

नर्मदा। ह्वी। रेवायाम्। सोमोद्भवा याम्। मेकलकन्यकायाम्॥ अस्याः स्मर्णेन सर्पविषनाशोभवति । न ॐ र्भदायैनमःप्रातर्नर्भदायैनमे।निश्चि

। नमास्तु नमंदे तुम्यं चाहिमां विष निलकम्। न। शाखास्त्रि । नाडीवत् सर्पत इतिविषापुरागम् ॥ पृक्षायाम् ॥ राप ॥

नर्भादाप्रभवः। पुं। तीर्थविशेषे॥ नम् । न । परिहासवाक्ये ॥ नर्यम्। नुनये। सनिन्॥

नकारा। स्ती। दर्याम्॥ भस्तायाम्॥ सर्वायाम्॥ निकवाम्॥ इत्यद्वि तामेदिनिकरः॥

नलः। पुं। नहे। पाटगले ॥ नलंस्तु मधुर स्तितः कषायः क्षरत्तिजत् । उच्चे इदिस्याम्यर्तिदाइपित्त विसर्पनित् ॥ ऋपतिविशेषे । सूर्य वंशीयनिषधराजपुने ॥ यथा। ऋति थिस्तु कुषाज्जन्ने निषधस्तस्यचात्म जः। नबस्तु नै पथ स्तर्धा न भस्तर्धा द्नायत ॥ \*॥ वीरसेन न्हपतेः प् चे ॥ यथा । नलीदावेवविखाती वं श्रे कथ्यपसक्षवे। वीग्सेनस्तरतस्तद ने षधस्वनराधिपः इतिमात्स्ये १२ अधायः॥ \*॥ चन्द्रवंग्रीयनिषधरा जपुचे। इसयन्तीपता ॥ यथा। क कीटकस्य नागस्य दमयन्या नलस्य च। ऋतु पर्याखराजर्षेः कीर्त्तनं क जिनाशनिमिति महाभारतम्॥ पि हरे वे ॥ विश्वकर्मणः पुने कपीश्वरे ॥ दैच्यविश्वेषे ॥ न। पद्मे ॥

निखिका

सरस्थे ऽस्थिपवीण ॥ चन्द्रः॥

न बिनो। स्ती। जङ्घायाम्॥ नबकी तः । पुं ।।जानुनि ॥ नलकू बर:। एं। कु वेर पुत्रे ॥ नल: कू वरा युगन्धरा ऽस्य ॥ नखइम्। न। पुष्परसे॥ उन्नीरे॥ ज टामांखाम्॥ इतिमेदिनी॥

नबदम्बः। पुं। निम्ब हत्ते॥ इतिभू-रिप्रयोगः॥

नखदा। स्ती। मांसाम् ॥ इतिहेम-

नवपट्टिका। स्त्री।तबाच्याम्।दरमा द्रित गाडभाषाप्रसिद्धे कटविशेषे॥ नलमीनः। पुं। चिलिचिममत्स्ये।न जवनचारिणि मत्स्ये ॥ नखवनस्यो मीनः नलाभामीन इति वा॥

न ज से तुः। पुं। रामाय ग्राप्ति है सामु द्रे सेता॥ नलेन वानरविशेषेगानं र्भितः सेतुः ॥

निविद्या। स्त्री। काछनाले ॥ नाद्याम् ॥ गाड भाषया नची इतिप्रसिद्धे सु गस्थिद्रव्यभेदे। विद्रुम् खातकायाम्। कपातचरखायाम्। इयचीत्तरापचे प्रसिद्धा सुगन्धा प्रवाचाकृतिः पचा री इति पँठारी इतिक्षाचित् प्रसिद्धा

न ख्वः

॥ निवना भीतवा बच्ची चचुष्या कफिपत्तहत्। कृच्छुः स्ववात द्रथा स्वकुष्ठक गडूच्चरापहा॥

निखतः। पुं। नाचिता इति गाडमा षाप्रसिद्धे शाकविशेषे॥

निबनः । पुं । प्राचीनाम बने । पानी श्रामका इति गाडभाषा ॥ सारस पिचिषा ॥ न । श्रम्बु जे । पद्मे ॥ तें।-ये ॥ नी बिकायाम् ॥ न बति । या ब गन्धे । इनन् ॥

निवनी । स्त्री । पद्मिन्याम् । विसिन्या
म् ॥ व्योमनिक्षणायाम् ॥ कमलाकरे
॥ नारिकेल प्रत्रे ॥ निलकायाम् ॥
पद्मयुक्तदेश्रे ॥ नृजाःसन्त्यद्म । पृष्करादिभ्य इति इनिः । दलयोरीक्यम्
॥ यद्मा नृजानांसमृष्टः । खलादिस्य
इति इनिः ॥

निवनीखण्डम्। न। निवनीनांसम् नवग्रहाः। पुं। सूर्यादिनवसु ॥ ते है ॥ कमलादिभ्यः खण्डः ॥ यथा। सूर्य प्रचल्हो सङ्ख्या सम्भा

निविनोब्हम्। न । स्यावि॥
निवनेश्रयः। पुं। विद्यो ॥ इति वि०॥
निवी । सनःशिषायाम्। कुनव्या
म्॥ निविश्रायाम् । विद्रमवताया
म्। श्रुविरायाम्॥ नव्यति। याव०।
सन्। ग्रीविरायाम्॥ नव्यति। याव०।

ळू निकार । पुं। देवनले ॥ ळू निकार । पुं। किका चतुः शते। चतुः शत नवत:

इस्तपरिमितेदेशे॥ किन्त्रुणं इस्ता ॐ नां चतुः शतम्। चतुर्गुणंश्वतम्। श्वा॰॥ नत्यते। ग्राचवन्थने। उन् वादित्वात् वः॥ कात्त्यस्तु नस्वं इस्त शतिमचाइ॥

नत्ववर्त्तमा। स्त्री। काकाङ्ग्याम्॥ चि।नत्वपरिमित्ययगामिनि॥ नवः। पं। स्त्रीता एकपन्नियगम

नवः । पुं। स्तुतै। ॥ रक्तपुनर्नवायाम् ॥ वि। नव्ये । नूतने ॥ नूयते । गुस्तु तै।। चटरारम् ॥ अपूर्वे ॥

नवकारिका । स्त्री । नवाढायाम् ॥ द्रित शब्दमाखा ॥ नवीनकर्त्याम् ॥ नवीने विवरणश्चीके ॥

नवकालिका । स्ती। नवीने ॥ इति इति

नवसम्। न। देहे॥ नव खानि यस्य यस्मिन्वा॥

नवग्रहाः । पुं । स्त्रिगदिनवसु ॥ ते यया । स्त्रिं भ्वन्द्रो सङ्गलस्य वृधस्या पि दृहस्पतिः । युकाः यनैभ्वरो राहुः केतु स्रित नवग्रहाः ॥ नवग्रहस्य व कृत्वाततः कर्मसमारभेत् । अन्यथा प्रचादं पुंसां न काम्यं जायते कि चित् ॥ नव्यातः । पुं । कियाकारे । प्रथमस ध्याने प्रष्टले नवीने विद्यार्थिनि॥ नवतः । पुं । करिकम्बले । क्षसे । नम्

दाइतिभाषा॥ इतिहेमचन्द्रः॥

**\$26000** 

त्रं वि । नवे ॥
 त्रं वि । नवे ॥

नवति:। स्त्री। सङ्ख्याविश्रेषे। ९० न बे इति भाषा॥ सङ्ख्येये॥ नवद शतः परिसाखसस्य । पङ्किविंशति विंगचलारिंग दिल्यादिनानिपात नात् प्रकृतेर्नवभावस्तिप्रच्ययश्व॥ नवतिका। स्त्री। तृषिकायाम्॥

नवद्रसम्। न। न्वपायां छ विश्वेषे॥ नवद्खम्। म। संवर्त्तिकायाम्। पद्म खिकिञ्च क्वासमी पख्य दे ले ॥ नवञ्च त इखना ॥ सामान्यता नृतने पने ॥ नषदीधितः । पुं। महीसुते। साम

ग्रहे ॥ नवादी धितिर्यस ॥ नवदुर्गा। स्त्री। नवपविकायाम् ॥ श्रे बपुत्यादिषु॥यथा। प्रथमं ग्रेनपुनी च दितीयं ब्रह्मचारिसी। दृतीयं च न्द्रघरहेति कुपार्छित चतुर्धकम्॥ पच्यमं खन्दमा तेति षष्ठं का च्यायनी तिच। सप्तमं काखरा विश्व महारी। न्ता नवदुर्गाः प्रकोत्तिताः। उत्तान्ये

गंगताः॥ न तेषांजायते कि चिद्रश्यं रणसङ्कटे। नापई तत्वपश्यामिश्रो बद् खभयं निष्ठ ॥ ये स्तु भन्नास्

तातिनामानि ब्रह्माचेवसहात्मना ॥

अधिनाद् द्यमानस्त अनुमधीगता

रखे। विषमे दुर्गमे चैवभयार्चाः शर

नवनी

तानूनं तेषांसिद्धि:प्रजायते ॥ इति 🏖

मार्कपडेयपुराग्यम् ॥ नवदाला। स्त्री।नवीनप्रेङ्खायाम्॥ नवदारपुरम्।न। भरीरे। सनुष्यदे हे ॥ अवदेश्रोचे देचचुषी देनास के वागेकेतिशिरसिसस देपायृपस्था खेश्रधः इति नवदागिश्यसन्ति ॥ न वदाराणि यस्मिन् तत् नवदारम्। तचतत् पुरच्चेतिविग्रहः॥

अ। नवप्रकारे॥ यथा। आ-चाराविनयाविद्या प्रतिष्ठा तोर्घद र्भनम्। निष्ठा वृत्ति स्तिपा दानं न वधा कुललचग्रम् ॥

नवधातवः। पुं। हेमाद्नवसु॥ यथा । हेसतारारनागाश्वताप्रक्रेचती च्याकम्। कांस्यकं कान्तलाइश्वधा तवो नवकी चिंताः ॥

नव। चि।सङ्ख्य विशेषे। ८ ना इति भाषा॥

रीतिचाष्ट्रमम् ॥ नवसं सिद्वादाप्री । नवनवत्त्वम् । न । नवप्रकारच्वे ॥ प्रका रेदिभावः । कर्मधार्यवङ्गात्रात् सु-प्रानुक्॥

नवनी । स्त्री । नवनी ते । नै। नी इति भाषा॥ इति प्रायम्॥

नवनीतम्। न। नवाद्गते। इकृतास्न संयोगसन्यजे। नै। भी इति माखन 🔉 द्रतिच भाषा॥ नोतं यदि नवनीतं ?

नवनी

नीतं नीतं किसेतेन। आतपतापि तम्मा साधव सा धाव सा धाव। नवज्यतत् नीतन्त्र । विशेषणामिति समासः॥ नवनीतं हितं गव्यं रुषां वर्णवलामिकृत्। सङ्ग्राचि वातिप त्ताह्व चयाभोदितकासहत्॥ त-द्वितं वालके रहे विश्वेषादस्तं शि-शो: ॥ 🛪 ॥ नवनीतं महिष्यास्तुवा तक्षेषा करं गुरु। दाइपित्रश्रमहरं मेदः गुक्तविवर्डनम् ॥ \*॥ दुग्धीत्यं नानीतन् चच्यां रक्तपितनृत्। र्षा दल्य मतिसाधं मध्रं ग्राहि श्रीतलम्॥ 🛪 ॥ नवनीतन् सदस्तं स्वादु ग्रांचि हिमं लघु। सेधां कि-चित् कषायाच मीपत्तकांश्रसङ् क्रमात्॥ ॥ सचार्कटुकान्तचा च्छर्चभेः कुछकारकम्। श्लेषालं गुक मेदखं जवतीतं चिर्न्तनम्॥ 🛪॥ शीत ज्यनवाडूतं सुमधुरं वृष्यञ् वातापहं कासझं जिल्लाशनं कप इरं सङ्ग्राइ गूलापइम्। वल्यं प् ष्टिकरं त्यान्ति ग्रमनं सन्तापविच्छे दनं चच्यां श्रमहारि तर्पणकरं द धाद्भवं पित्तजित्॥ \*॥ एका हाधा षितं प्रोक्तमुत्तरीत्तर्गन्धद्भ्। अ रुचं सर्वरागानां द्धनं तहितंनि

नखफ

नदनीतकम्। न। धरो॥ नवनीत घेनुः । स्त्री । दानार्घकृत नव नीतमयधेन्विशेषे॥ नवपिका। खी। कदस्यादिष्॥ क दलो दाखिमी धान्यं हरिद्रामानकं दाचुः। दिल्लो ऽश्रोकाेजयन्तीच वि चीया नवपविकेति दुर्गीत्सवतत्त्वम्॥ नवपदम्। न। सादात्रृत्तान्तरे ॥ यथा । प्रथमम्पनयराम कलचितयमहि गयोन सइ दण्ड मिति पदानि वि-षमाणिसचिनु । समपदेचघट्प-च सप्तषष्टिकासमेतदातन् । एवं पष्य पदानि कुद दोहा मग्रेदे-हि। भुजराजपिङ्गखभिवातनवपद्शे तद्वेडि॥ यथा । विचर मानिनिः मान मपद्याय र्मय र्मण मतिश्र यितकपटक खदरित किस्वित्रस्यसि यावन मिद् सतिचपख सचल न-दीजनगति न पर्यास । अनुभवः इरिपरिरम्भस्ख मिति वक्ता वद

नवपाठकः । पुं। नवीनाध्यापके॥ नवा नृतनः पाठकः । पूर्वकालैकेति स-मासः॥

यिखन् तत्॥

कापि। सुर्धे माधव मधिसपदि कु

क कार्यय मितापीति ॥ नवपदानि

नखप्राखिका। स्त्री। नवे। नचे॥ नव

॥ इति राजनिष्याः॥

नवया

जातरजोङ्गनायाम् । नवरजः स्वि याम् ॥

नववधू:। स्ती। नृतनपरिग्रीतायाम्। न बाढायाम्। नयी वहू द्रतिभाषा॥ नववध्वागमनम् । न । नृतनपरिणीता याः प्रथमतः क्रियमाणे भर्तग्रहाग मने। गानाइतिभाषा॥

नवसः। चि। नवानाम् पूर्यो ॥ तस्य पूरगोडट् ॥ ङीपि नवसी ॥

नवमित्तिका। स्त्री। नवमालिकायाम्। नेया लि इति ने ख्रीयार इतिच गीड भाषा प्रसिद्धे पुष्पे॥

नवमल्ली। स्त्री । नवमालिकायाम्॥ नवा खुत्था मली॥

नवमालिका। स्ती। नवमल्लिकायाम् । ग्रीकोञ्जवायाम् । सप्तचावाम्। नेवारा इति नेवारी इतिच भाषा॥ नवां स्तुच्या माखिका॥

नवमी । स्त्री। शुक्तकृष्णपचयास्ति थिविशेषे। इयं चन्द्रख नवमकला क्रियारूपा दुर्गीया स्तिथि:॥ अ स्थांनातस्यफलम्। विरोधकर्तास्ज ने रगम्यः परापकारार्थमितः कुशी नववरिका। स्ती। नवाढायाम्॥ ख:। आचारहीनः कृपणः कठारः प्रसृतिकाले नवसी यदि खादिति॥ नवयावना । स्त्री । युवती । तस्ययाम् नववस्त्रम् । न । नवान्वरे । अनाहते ॥ 🙊

नव्या

म् ॥ नवंयीवनंताक्रायंयस्याःसा ॥ नवरत्नम्। न। नवप्रकारमणिषु ॥ य या। मुक्तामाणिकावैदूर्वगामेदा न् वज्जविहुसा। पद्मरागं सर्वतं नी बचिति यथा क्रमादिति तन्त्रसारः ॥ नवानारतानां समाहारः॥ 🛪॥ नवग्रहदे। षशान्ये धार्याणि नवर्ता नि यथा। वैदूर्यं धारयेत्ह्र्यं नी खच सगलाञ्चने। त्रावनेयेपिसा णिकां पदारागं शशाङ्कजे ॥ गुरीमु क्तां भृगीवचं श्रनानीलं विदुर्व्धाः । राह्या गामेदन धार्य नेता सर कतं तथितिदीपिका॥

नवराचम्। न । आश्विनायुक्तमासेषु शुक्तप्रतिपदादिनवमीपर्यन्तनवदि-नकर्त्त्वे दुर्गाव्रतिषशेषे॥ नवरात्र चतुष्टयमुक्तं देवीभागवते। चैचे ऽश्विनेतवाषाढे माघेकावामहात् सवः । नवराचे महाराज पूजाकार्या विश्रोषत इति ॥ नवानांराचीकां स आहार:॥

नवराचिकम्। न। नवराचे॥ नवब्द्धभम्। न।दाहागुरुखि॥ वि। नवीनप्रये !!

। दिक्क्षीम्। अतिकान्तमुग्धभावाया नवशायकः। पुं। नवशाक दति ही। इ

नवांशः

भाषाप्रसिद्धे नविषधे गापादिजा तिविश्वेषे ॥ यथा। गापा मासीत वातेची तन्त्री मादकवारजी। क् बाबः कर्मकार्य नापिता नत्रशय काः ॥ इतिपराश्वरसंहिता ॥

नवत्राह्म। न। एकादशाहादित्राहें ॥ नत्रसारः । पुं । न । नवसादरे ॥ तच्छ् द्विधवा। नवसारा भ ने च्छ् द प्चूर्णता येविपाचितः। देशकायंचेया यत्नेन भि बामियानिसहुये इतिसार्चन्द्रिका॥ नवसादरम्। न। नै।सादर रतिभा षाप्रसिद्धे द्रव्ये ॥ प्रतिभ्यायेषु भिर

सः पीडास् नवसाद्रस्॥ नवस्तिका। स्ती। अचिरप्रस्तायां धेनै। ॥ नवंद्धतं प्रसवा इ खाः। श्रेषा दितिकप्। प्रस्वयसाहितीस्वम्॥

नवा। स्त्री। नदीनायाम्॥ नवांत्रः। पुं। नवमात्रे। मेषादिदादश खजानां नवमे भागे ॥ यथा । मेघा बा मकराबाध्य तुलाबाः कर्कटाद यः। ऋमान्ववांशा राशीनां स्वांशाव गीतमाः स्मृताः॥ यथा। सेषे प्रयम नवां श्रेकांश्रोमेष स्व। दितीयांश्रीवृ षशः। तृतीयांश्रीमिश्रनस्य। चत् बांमः कर्नरसा । पश्चमांशः सिंहस

नवान

श्रीधन्यः॥ 🛪 ॥ एवं द्वषे प्रथमांश्री 🎘 मकरसा २ कुम्भसा ३ मी नसा। ४ सेषसा । ५ वृषसा । ६ सियुनस 19 कर्कस्य। ट सिंइस्य । ९ कम्या या:॥ \*॥ तथा सिथुने १ तुलाया: । २ वृश्विकस्य । ३ धनुषः । ४ सकर सा । ५ नुसासा । ६ मीनसा । ३ मे षसा ८ रषसा १ द सियुन्सा ॥ \* ॥ एवं कर्के १ कर्क छ। २ सिंइस्छ। ३ कन्यायाः । ४ तुवायाः । ५ वश्व कस्य। ६ धन्यः। ७ सकरस्य। ८ नुसासा । ८ मीनसा ॥ एवं सिंहे मे षाद्याः ॥ कन्यायां सकराद्याः ॥ त् खायां तु चाचा: ॥ ष्टश्चिके कर्कटाचा: ॥ एवमेव धन्षिमेषाद्याः ॥ मकरे मकरादाः॥ कुम्भेत् खादाः ॥ मीर्ने कर्नाचाः कमानवांशाचेयाः॥ उन्त च । मेचे नवांशा मेघाडाः वधेच मकरादिकाः। सिथुनेच तुखाद्याः खः नने टे नने टादिका इति ॥

नवांशकः। पुं। नवांश्रे॥ नवाङ्गम्। न। पाचनविश्वेषे ॥ यथा। विश्वसताब्दभूनिन्दै: पश्वमृत्ती स मन्वितै:। कृतः कषायाद्यन्याश्रुवा तिपत्तो द्ववं न्वरम् ॥

। पष्टांशः कन्यायाः। सप्तमांश्रस्तुला नवाङ्गा। स्ती । ककेटश्रङ्ग्यास् ॥ याः। सहमात्रो रश्चिक्छ। नवमां नवानम् । न । नवीनाचे ॥ तन्तिमि नवोद्धा

त्तमाहु ॥

मवापयस्था । स्त्री । नूतनायां चीरवि दार्थाम् ॥

नवाभागः । वि । श्राभनवप्रयते । स-च्हात्साहे ॥ नत्रश्राभागायत्रायस्य ॥ नवाम्बरम् । न । श्रनाइते । नवी न बस्ते ॥ नवस्वतद्व्यरस्य ॥

नवार्चिः। पुं। सङ्गलग्रहे॥ इति दिका स्डिकेषः॥

नवासी। स्ती। नवमासिकायाम् ॥ नवासः। पुं। न। नवतिथी। नवदिने ॥ श्रतिपत्तिथी।॥

नवीन: । चि । नखे । नृतने ॥ नव एव । नवस्त्रवप्तनप्रवास्त्रवयाः वरादेशस्य ॥

नवीय है। चि। नवतरे॥

नवेदा । पुं। अज्ञे ॥ नवेत्ति । विद्रुः। असुन् ॥

नवाढा। स्ती। नवषध्वाम्। जन्याम्
। नववरिकायाम् ॥ मुग्धानायिकाः
भेदे ॥ यद्या । वस्तान्तीतापार्श्वं मुखमनुमुखं नैवसुक्ते धुनानामूई।
नं चिपति वस्नं सुम्वनिविधाः हृद्दि
न्यस्तं इस्तं सिपति गमनारोपितम ना नवाढा वाढारं समयति सन्ताः
पयतिचेतिरसमस्तरी ॥ नवानूतनाः
सासी खढाविवाहिताचेतिविश्रहः॥ नष्ठच

नवोहृतम्। न। नवनी ते ॥ नवस्त त् उदृतस्य । विशेषस्मास्तिस सासः॥

नयः। वि। नवीने। नृतने॥ नृयते।। पुन्तिमापुः । पुस्तुता। अचायत्॥ पुन्तिमापुः ननेवायाम्॥

नक्। न्। नमने ॥ सम्राथा आविश्वाप् । नस्यति कत्तीरवाश्विप्। घडणकः: यथा विधिकत्तीयाः॥

नमातः । पुं। काक विश्वेषे ॥ नमिता। चि। नामाश्रये॥ नश्चेस्नृत्॥ नम्यत्प्रस्तिका। स्त्री। स्तवस्ताया स्। स्तप्तिकायास्॥

नश्रः। चि । चशाश्वते । नाश्रवतियो गिनि ॥ नस्यति तच्छी चः । स्वश्रः दृश्नगाजिसिन्धः चर्षः। टिङ्गेति ङीपि । नश्वरी ॥

नष्टः । चि । तिरोहिते । खद्र्यन विशिष्टे ॥ नाशाश्रये ॥ नश्यातसा । स्वय अद्र्यने । गत्यर्थेति कर्त्ते रि त्तः ॥ भावक्तान्ताद्र्यश्राद्यन्ता ॥ नष्टचन्द्रः । पुं । सेर्पादस्योभयपचे चतुर्थाम् दितेचन्द्रे ॥ यथा । नष्ट श्चन्द्रो न दृश्यस्थ भादेगासि सिता सिते । चतुर्थाम् दिता ऽश्रद्वः प्रति चिद्योमनी सिभः ॥ चन्द्र स्तारापह्र श्रु रस्तं कस्त्र मतिदुष्करम् । तस्य द्र श्रु **8888** 

नस्त

दाति हेनन्द कामता यदि पश्यति
॥ अकामतो नरी दृष्टा मन्त्रपूतं जलं
पिवेत्। तदा शुहो भवेत् सद्यो नि
क्लाक्षी महीतले ॥ सिंहः प्रमेन
मवधीत् सिंहो जाम्बवताहतः। सु
कुमारक मारोदी स्तर्व होष स्थम
न्तकः ॥ इति मन्त्रेणपूतच्च जलंसा
धःपिवेद्ध्रवम् ॥ इति ब्रह्मवैवर्त्तपु
राणम् ॥

नष्टचेष्टता । खी । प्रखये। शोकादि भिर्निष्णन्दनाशे । इर्षशोकादिभिः सक्खचेष्टानाशे मूर्च्छापरपर्याये सा विकथावे ॥ नष्टाचेष्टायस्थ । तस्य भावः । तस्तु ॥

नष्टासिः। पुं। प्रसादादिना कार्यान्त रवशेनवा त्यक्तवैतानिके। वीर्ह यि॥ नष्टोऽसिर्यस्य॥

नष्टाजीयः। ति । गतजीविकासाधने ॥ नष्टाप्तिस्त्रचम्। न। ले। प्चे। किच्छित्रां प्तचार्गीतद्रव्ये॥ दति हारावली ॥ नष्टेन्द्रक्षा। स्त्री। कुह्वाम् ॥ नष्टा इन्द्रक्षायस्थाम् ॥

नसा। स्त्री। नासिकायाम्॥ इतिचि काग्रङशेषः॥

निहाः। पुं। नासिकायाम्॥ द्रतिशब्द् साखा॥न। नस्ये॥ दति रत्नमाखा॥ पच्चविषं नस्तकसं यस्य। प्रतिसर्वे। नसा

ऽवपीडम् नस्यं प्रधमनं तथा। भि रोविरेचनच्चेन नस्तकर्मतु पञ्च-धेति॥

नस्ता। स्त्री। नासाकृतक्तिहे॥ निस्ततः। पुं। नस्योते। रज्ज्नास्युत नासे गवादा। नाषावैख इति भा-षा ॥ नसनम् । गासकाहित्ये । कः । नस्तं कृतमस्य। प्रातिपद्काद्वास्व र्थे इतिशिच्। ततः कर्मशिकः॥ नस्तोतः । युं। नस्तोते ॥ नस्यतेसा । साराण कर्मसा क्तः। नस्तयाजतः॥ नस्यम्। न। नस्ते। लावग्रे। नासिका देयचू भी दै। ॥ यथा। सिदुार्थकवचा चित्रकार्चं देवदाक्च। मिच्छिषि फला श्वेताशिरीषी रजनीदयम्॥ प्रियङ्गुनिम्बनिकट् गामूचे गावधर्षि तम् । नस्यमालेषनञ्चवसानम् वर्त्तनं तथा ॥ अपस्यार्विषोन्साद गोषा लच्छी व्वराष हम्। भूतेभ्यस् भयं इन्तिराजदारे चशासन सितिगा बडे १८८ ऋधायः॥

नस्या। स्वी। नासिकायाम् ॥ नासार् ज्वाम्। नके बद्दति नाथद्दति च भा षा॥ वि। नासिकायां भ वे॥ नासि कायां भवा। नासिकाये हितावा। यरीरावयवादत्। नस्नासिकाया यत्तसम्बद्देष्विति नसादेशः॥

XXXX

**XXXX** 

नानः

क्षेत्रखोतः । वि। निस्तते । नासारञ्ज युक्तेरवादे। ॥ नख्या नासारञ्जा उतः ॥

नह। अ। प्रच्यारम्भे॥ नच इच॥ नहि। अ। निषेधे ॥ नहाति। सहव

स्वने। इन्॥

नहिकम्। अ। निषेघे ॥ नहुषः। पुं। नागविशेषे ॥ सेामवंशभ वेन्द्रपतिविशेषे ॥ सचपुरूरवसीज्ये ष्ठात्मजस्यायुषस्तनय इति पुराणम्॥

न। तगरे॥ नहाति। या इं। पून

हिकि खिथ्य उपच्॥

नहुषाखम्। न। तगरपुष्ये॥ नहुषात्मजः। पुं। ययातिन्हपे॥ ना। अ। निषेषे॥ नह्यति। सङ्घ

न्धने। डा ॥

नाकः । पुं । स्वर्गे ॥ श्रकंदुःखम् ना ख्यत्रश्रकमिति नाकः । नभाण्न पादितिनत्वोषाभावः ॥ के। ब्रह्मा त दभावानाचेतिवा ॥ न। ब्रह्मताके॥

नाकनाथः। पुं। इन्द्रे॥

नाकनायकः। पुं। इन्हे ॥

नाकनायकपुराहितः। युं। बुहस्यते।॥

नाकपृष्ठः । पुं । स्वर्गे ॥

नाकी। पुं। सुरे। देवतायान्॥ ना-

नः स्वरीख्यस्य। इनिः॥

🎖 नाकुः। पुं। मुनिविश्वेषे ॥ पृथ्वीधरे॥

नासवः

वल्मीके ॥ नश्रकति। अस्य वाहु हैं खकादुः ॥ यदा । नम्यते भूरतेल । खम० । फलिपाटिनसिस्तिजनाङ् गुक्पटिनानिधतश्वे खुर्नानिरादे -भश्र । दकार उचार खार्थः ॥

नाकुतः। पं। नकुत्वपुत्रे॥ वि। नकुत्व सन्वन्धिन ॥ न। नकुते यरी देखाः स्थाने ॥ स्वायसुव्यपिनाकुते ॥

स्थान ॥ स्वायस्थ्यापनाकुल ॥
नाकुली। स्वी। कुक्कुटीकन्दे ॥ चिव
के ॥ रास्रायास्॥ नाई इति सापाप्रसिद्धे कन्द्विश्चेषे ॥ नाकुली
तुवरा तिक्ता कटुकोष्णा विनाश्चे
त् । भागिकृताद्धिचकाखुविषच्च
रकुमित्रणान् ॥ यवतिक्तायाम् ॥ श्वे
तकाय्टकायाम् ॥ नकुलानासियम्
प्रियच्चात्। तस्येद्मिच्यण्॥ न स्राकु
लच्चं यया वा॥

नाचनः। पुं। मासिवशेषे ॥ सचिदिवि
धः। सप्तविश्वतिनचत्रात्मक एकः ।
यथा। सर्वचिपरिवर्त्तीश्चनाचनद्रह
चे।च्यते दति ॥ सर्वनचन्भुक्यातु
नाचनोभास द्रष्यते दतिच ॥ अख्य
प्रयोजनम् । नचनसन। एययनानि
चेन्दोभासेन कुर्याङ्गगणात्मकेन। स
प्रविश्वतिनचनात्मकेन ॥ जन्यनच
चेश्वतिनचनात्मकेन ॥ जन्यनच
चेश्वतिभी सवार्यागे सनो दुःखदा है
नम्। यथोक्तं दीपिकायाम्। जन्य

नागः

न्य चें यदिखातां वारी भाम प्रनेश्वरी । स मासः कल्मधोनाममनोदः खप्र दायकः ॥ इति॥ 🕸 ॥ दितीयः षष्टि दण्डात्मक नचन भागका सरूपदि नित्रम्हात्मकः। यथे। तां सूर्यसिहा नो । नाडी घष्ट्रगत् नाचव महारा चं प्रच चते। तत् चिंगता भवेन् सासः सावनार्की द्येक्त घेति ॥ अस्य प्रया जनमायुर्गसनायाम्। यथा । आयु द्यिस्मृतं प्राज्ञे नीच वं षष्टिनाडि कमिति ॥ वि । नच वसम्बन्धिनि ॥ तस्येद्रिमस्यग् ॥

नाचित्रः। पुं। नाचनसासे॥ नचन गयानेनेवनाचित्र उदाहृतः ॥ वि । नच्चमस्यन्धिन ॥

नाचिति ही। ची। नचत्रायाम्। कलीना चिकी दशेति ज्योतिषम्। नागः। पुं। वासुक्याद्यन्त्रगे। काद्रवे ये। बद्धकारी सर्वे। अनुव्याकारे क गालाङ्गलयुक्ती सर्वे ॥ मातङ्गे । इ-क्तिन । कराचारिषा। तायदे। से घे ॥ नागकेसरे ॥ पुनागे ॥ नागद नके ॥ मुस्तके ॥ देशानिसप्रभेदे । उहारेनाग इच्युक्तोनी बजीमृत सिन्धः ॥ उत्तर्स्थितः खेष्ठे ॥ नगे भवः। तत्रभवद्रक्त्यम्॥ यदा। नगच्छ ति इति अगः। नञ्जगः। सुप् सुपेति स॰। अनञ्चाय न लापः ॥ न। 🕸 रक्ने ॥ सीसके ॥ कर्णविशेषे ॥ अ वजातस्वफलम्। नागाङ्गवा नागध नाभिनाची वक्ती जिजाने। नितरांकु शीलः। कोधाय्यसन्तापितवस्ववर्गा भर्गापमः खात् किलरङ्गभृमा ॥ र क्रे सीसकेचपुंजिक्रोपीति वैद्याः॥ अस्थेत्यनिर्यथा। दञ्जा भोगिसुतां र म्यां वासुकि स्तु मुमाच यत् । वी यें जात स्तता नागः सर्वरागापहा त्वणाम् ॥ सीसं रङ्गगुणं जेयं विश्वे षान्में इनाशनम् ॥ नागस्त् नागशत तुल्यवलं ददाति चाविं विनाशयति जीवन मातनाति। विक्रं प्रदीपय ति कामवर्ण करोति सन्युच ना शयति सन्ततसेवितःसः ॥ \* ॥ त ये। पाक ही न ये हिं। ये। यथा। पाके नहीं नै। किलबङ्गना गै। कुष्ठानि गु ल्मांश्व तथातिकष्टान्। पाग्जुब्रमे हानलमान्यशोधभगन्दरादीन् क्र तः प्रभुक्तौ ॥ \*॥ तयामार्णयथा । अश्वखिचालक्ष्मीं चतुर्थामेन निः चिपेत्। सत्पाचे विद्रते। नागा ली इद्याच चाचितः॥यामैकेन भ वेद्गस्य तत्त्त्वा स्वान्यनः शिना। का व्यिक्तेनस्वयंपिष्टा यचेद्दढ पुटेन 🕾 च ॥ स्वाद्रशीतं पुनः पिष्टा शिख्या 🗞 **88888** 

नागजी

काष्त्रिकेनच । पुनः पुटेच्छ्रावाभ्या मेवंषड्भिः पुटेर्म्नेतिः ॥ \* ॥ नागः सिन्दूरवर्षाभे। मियते सर्वकार्यकृत् । सितक्तमधुरे। नागे। मृते। भवति भस्मसात् ॥ आयुः की क्तिं वीर्यटिहिं करोति सेवनात्सदा। रोगान् इ-निम्नतो नागे। वक्तवहुणकारकः ॥

नागकन्दः। पुं। इस्तिकन्दे॥ नागकर्मः। पुं। रक्तेरग्छे॥ नागकिञ्चल्कः। पुं। नागकेशरपुष्ये॥ नागकमारिका । स्त्री। गुडूचाम्॥ मञ्जिष्ठायाम्॥

नागकेशरः । पुं । नागकेसरवृचे ॥ नागकेसरः । पुं । काच्दनाह्वये। चाम्पे ये। नागपुष्पे ॥ नागास्यःकेसरः ॥ नागास्यः । स्त्री । नाकनीकने ॥

नागगन्धा। स्ती। नाकु लीकन्दे॥ नागगर्भम्। न। सिन्द्रे॥ नागच्छमा। स्ती। नागदन्खाम्॥ नागजम्। न। सिन्द्रे॥ रङ्गे॥ वि। नागजाते॥ नागाज्ञातम्। ज

नागिजहा। स्त्री। अनलमृबायाम्॥ मनिष्माबायाम्॥ नागानांजिह्नेव॥ नानिजिह्निका। स्त्री। नागिजहार्थे॥ स्वार्थेकः॥

नागजीवनम्। न । वङ्गे ॥ इति हेम-चन्द्रः॥ नागप

नागदनः । पुं । इस्तिदन्ते ॥ गृहान्त्र ॐ गैतदाहिणा। खूंटीइति दांतिया इति चभाषा॥

नागदन्तकः । पुं । भित्तिस्वदाकिता।
निर्यू हे ॥ नागदन्तस्व । स्वा॰ कः ॥
नागदन्तिका । स्त्री । दृश्विकाल्वाम् ।
विक्रिटी इति गीड भाषा ॥ राम
दूत्वाम् ॥

नागदन्ती । स्त्री । श्री हस्तिन्याम् । ह-स्ति कर्णंपनायाम् । भू क्ष्डाम् ॥ कुम्भाखक्षेषजे । नागहु लीति प्रमि है। षघी ॥

नागदमनी। स्ती। चुद्रचुपविशेषे। जम् वाम्। दुःसङायाम्। मजध्न्याम्। नागदलोपमम्। न। परूपफले। यान् सा दति भाषा॥

नागदुः । पुं । खुद्याम् । समन्तदुग्धा याम् ॥

नागदीप:। पुं। भारतवर्षस्यो पदीप दिश्रेषे॥

नागनामा । पुं । सीसके ॥
नागनिर्य्यूडः । पुं । नागदन्तके ॥
नागपदा । स्त्री । नागदमन्याम् ॥
नागपदी । स्त्री । सस्त्राग्यायाको पर्ये ।
नागपदः । पुं । रतिवन्ध विश्वेषे ॥ स्रवा

। पादे। स्त्रन्धे तबाइसं चिपेस के अ भगे चघु। कामध्त कामुके। नः रों

**\*\*\*\*\*\*\*\*** 

80 80 00 O

बञ्चोनागपदामतः ॥ इति रति ॥ नागपाशः। पुं। स्त्रीयां करखे ॥वस्य कायुचे ॥ अन्यिविशेषे । सार्डदया वर्त्तनान्तु नागपात्र इति स्मृत:॥ बन्धग्रक्षिमधाददान्त्रागपात्र सथा विवेश्यामात्र ।

कामण्डाः । हु। स्तियम्धविशेषे । यथा । स्वजङ्गादममध्यस्यां इस्ता-भ्यां धारयेत् कुन्ना। रसे निःप्राङ्क तः कामी क्योवं नागपाशकः ॥ इति मतिसङ्ग (ी H

नागपुरम्। न। पाउडादेशे ऽनेन नामा प्रतिहे नगरे। उरगपुरे ॥ इस्तिना पुरे ॥ निङ्गपुराखोक्ती गङ्गावतर्याप्र स्तावप्रसिधे देशविशेषे॥

नागपुष्यः। पुं। पुत्रागवृत्ते ॥ नागके सरे ॥ नागपृष्यः कषायाच्यो रूची लवामपाचनः। स्वर्काखृत्वषाश्वा सक्दिइ ह्लासना शनः । दार्गन्य ब्रुडवी सर्वकाषकिषाप इ: ॥ च म्पक्ते।

नागुष्णप्रका । खो । नुसाख्याम् ॥ नागपुष्पिका । स्त्री । स्त्रार्थयाम् ॥ नागपुष्पी । भ्दी । शजपुष्यां खताया स् ॥ नागिन्यास् ॥ नागद्मन्यास् ॥

🔉 नागफचः। पुं। पटोले ॥

🔯 नागबन्धुा पुं। छन्यस्य वृत्ते ॥ नागा 🕆 नागरकः । पुं। चारे ॥ चित्रलेखका 🖁

नागर्

नाम् वान्धवे॥

नागवनः । पुं। भीमखेने ॥ वि। इस्ति तु च्यपराक्रमे ॥

नागवला । स्त्री । गाङ्गे ४क्याम् । गोरख चाकुलियाद्तिगाडभाषा ॥ नागा नां हस्तिनावला॥

नागभृत्। पुं। खुण्डुसर्पे ॥ इति निका गडशेष:॥

नागमञ्जः। पुं। ऐरावते। शकानी॥ नागमाता। स्त्री। कह्वाम् ॥ मनसारे व्यास् ॥ सनिश्चिलायास् ॥

नागमारः । पुं । केथराजे । अङ्गराजे ॥ ति । इस्तिमार्के॥

नागयष्टिः । स्त्री । पुष्करिगयादि स्थित काष्टविशेषे । नागाच्च जायाम् । रपू काठ इति गाड भाषा। जाखन इति भाषा॥

नागयष्टिका। स्त्री। खातस्यकाष्ट्रिके षे। नागाञ्चलायाम्। जाखन इति भाषा ॥

नागरः । पुं। देवरे ॥ नागरक्ने ॥ न । मुक्तके॥ शुण्छाम्॥ रतक्ये॥ वि। बिद्ग्धे॥ नगरोड्सवे॥ नगरेभवः। तद्भवद्रस्थम् ॥ यदा । अगं राति। राः। कः। न अगरः। नकारेख सु सुपेतिसमासः॥

नागर

दिशिख्यिनि ॥ नगरे भवः। नगरा | नागरेणुः। पुं। सिन्दूरे ॥ न्क्रस्तनप्राची एय वे दिति बुज् ॥ रतिइन्धविशेषे। यथा । जर्मली परिस्थित्वा योषिट्रस्दगं यदि । श्री दांधु चाकराभ्याच दन्धी नागरकाम त इतिर्तिमञ्जरी॥

नागरक्तम्। न। सिन्द्रे ॥ नागस्त्रो णिते॥

नागर्घनः । पुं । नागरमुस्तायान् ॥ नागरङ्गः। पुं। जम्बीरविशेषे। ऐराव ते। नारक्ने। नरक्नी इति भाषाम-सिट्टे फलएचे ॥ नागा रखन्यत्र । र **फ**ा इबस्वेतिघन् ॥ नागस्यसि न्दृरस्येवरङ्गोऽस्वेति वा॥

नागरमुस्तकम्। न । भद्रमुस्तके ॥ नागरम्सा। सी। मुसाप्रभेदे। च-काङ्गायाम्। नादेय्याम्। चृडाला वाम्। नागरमाथा इतिभाषा॥ नागराजः। पुं। अनन्ते। प्रेषे ॥ नागा नां राजा । राजाइ:सिखियष्टच्॥ पिकुलनारो ॥ एरावते ॥

नागराच्चम्। न । शुस्ट्याम्॥ नागरी। स्त्री। स्तुडी एचे ॥ विद्य्य-नार्याम् ॥ नागरभार्यायाम् ॥ नागरी टः। पुं। नागरीगर्थः कृतेमङ्गल

शब्दे ॥ षिद्गे ॥

ॐ नागस्कः। पुं। नागरक्रे॥

नागरेयकः। जि। नगर्धां भवादै।॥क त्व्यादिचाट्ढक्न ॥ नागलता। स्ती। मेहने। ग्रेफिस॥ इतिचिकाण्डशेषः ॥ ताम्बृस्थाम् ॥ नागलेकः । पुं । पाताले ॥ नागानां-लाकः॥

नागव

नागवस्तरी । स्ती ! नागवस्त्राम्॥ नागविज्ञका । स्त्री । नागवज्ञ्याम् ॥ नागवल्ली। स्त्री। ताम्बूस्थाम्। यानकी वेख इतिभाषा ॥ नागलोकस्यवन्ती । ग्रा० ॥ इयम्भीवाटास्वाटादि-नानाग्रामखस्यानभेदादेवभिद्या । एकाप्येषा देशसत्साविशेषा नाना कारं याति काये गुणेच । यथा। श्रीवाटीमधुरा तीच्णा वातिपत्त-कफापरा। रसाञाचरसाह्या वि पाके शिशिरास्त्रता ॥ सादम्बवाटी कटुकान्हतिक्ता तीच्यातयाणाम् खपाननची । विदार्शयतास्त्रिको पनीच विष्टमदा वातनिवर्हणीच ॥ सप्तमीमधुरातीच्या कटु व्याच पाचनो । गुल्मोदराध्मानहरा विच कृहीपनीपरा॥ \*॥ अन्यच। गृहा गरेसप्तशिराप्रसिद्धा तत्पर्येचूर्यात रसातिद्या । सुगन्धिती चणा मधु रातिह्या सन्दीपनीपुंखकराचद-व्र

## नागवी

खा ॥ विरेचनीव ऋसुगिश्यकारियोति ॥ \* ॥ नामायान्तसरासुती
चणमधुराष्ट्रचा हिमादा हन् तृपित्तो
देवहरासुदी पनकरी बख्या मुखामे।
दिनी । खीसे। भाग्य विवर्धिनी सद्
करीचे यासदा बल्लभागुल्माभ्यानिवदश्यक्रिक्त वितासामान्त्र वेतुस्थिता॥
अश्यिषक जिकानामक घा ये। चणाक दस्तया । मलापक घीक गुरुष्ठिपत्त हु
दातना शिनी ॥ देवि यो याक दुस्ती
चणा हु चादी घेदला चसा । कफवात
हराष्ट्रच्या करुदी पन पाचनी तिराजनिर्धे गरः॥

नागवारिकः । पुं । राजकुष्त्ररहस्तिपे॥ गणस्यराजैं॥ गम्हे ॥ चित्रमेखले । अध्रे ॥

नागवीटः । पुं । खाकरा इतिशाख्या याप्रसिद्धे । टाङ्करे ॥ इतिपिकाण्ड शेषाः ॥

नागवीयी। स्वी। अश्विन्यादिनवन-चयघितग्रइस्थानपथान्तर्गते। त्तर-स्थानस्थपथितभेषे ॥ यथा। सर्व ग्रहाणां पीरयेव स्थानानि दिकस-त्तमाः। स्थानंजार्ह्नवंमध्यं तथेरा वतम् त्तरम्॥ वैश्वानरंद् चिर्यते। नि दिष्टमिहतत्त्वतः। तदेवमधानात्त्व रद्विणमार्गवयं प्रत्येकं वीथीव-

## नागान

येगा दिशाभियते। तथा हि। विभि-<sup>88</sup> हिनिरिश्व-यादिन च ने ने गवी थी।
गजवी यो ऐरावती चेच्युत्तरमार्गे वी यी वयम्। तथा चे । त्राम्। अश्विनी कृत्तिकायास्या नागवी थी तिश्व-विद्ता। इति विष्णु पुराग्रम्॥ कश्य याषच्य विश्रेषे॥

नागरचः । पुं। नागकेमरे ॥ नागशुण्डी । स्त्री । डङ्गरीफले ॥ नागसम्भवम् । न । सिन्दूरे ॥ नागंसी संसक्षेत्रे । स्त्रा ॥

नागसुगन्धा । स्त्री । भुजङ्गाच्याम् ॥ नागस्तोककम् । न । वत्सनाभे ॥ नागस्कोता । स्त्री । इन्याम् ॥ नागद न्याम् ॥

नागइनु:। पुं। नखनामगन्धद्ये ॥ नागइन्ती । स्ती । वन्याकर्नाटकाम्॥ नागास्य:। पुं। नागकेसरे॥ न। इस्ति नापुरे॥

न्।गाङ्गना। स्त्री। नागपत्न्याम् ॥ ना गयष्टा ॥ इति मेदिनी ॥ दिरद्ख मुद्रते ॥ इति हेमचन्द्रः ॥

नागाञ्चला । स्त्री । नागयष्ट्याम् ॥ नागाविषः । पुं । अनन्ते ॥ इस्तिराजे ॥ नागाननः । पुं । श्रीगर्षेषे ॥ नागश्चान नमस्य । समुद्रायश्रब्दा अवयवेषिव श्र र्त्तनः इति नागमुख्यरो नागशब्दः॥

ूर् % चाटः हर्षे श्रे नागान्तकः । पुं । गहडे ॥ नागानाम न्तकः ॥

नागारातिः। पुं। वन्या कर्वे। टक्यान्॥ नागालाबुः। स्त्री । जुम्भत्म्याम्॥ नागात्रनः । पुं । गरुहे ॥ नागान् अन्ना ति। अभ्र०। ब्युः॥ नागा अभ्रनं य स्येति वा॥

नागाह्मम्। न। इस्तिनाप्रे॥ नागाञ्चा। स्त्री। बच्चागाकन्दे॥ नागिनी । स्ती । नागपुष्याम् ॥ नाग दन्याम् ॥ नागिनी रे।चनी तिक्ता तीच्योप्या कर्फापत्तजित्। विनिष्ठ न्ति विषं ग्रुलं यानिदे। वदस्य सीन्॥

नागी। स्त्री। इभयोबायाम्। स्त्रुडा-यांगजये। पति ॥ नागप्रव्हाज्जान परेति खाँ खोधे डोष्॥

नागादम्। न । उद्रवाखे ॥ इतिहे सचन्द्रः॥

नागादरम्। न। उरस्राखे ॥ दतिहा रावली

नाचिकेत:। पुं। अनले ॥ नचिकेत साप्राप्ते वैदिकापाखानविशेषे॥

नाचिकेतुः। पुं। असी॥ इतिचिकारा

्ळ्ल नाटः। पुं। वस्ये॥ कर्नाट इति प्र ळ्ळे सिद्धेरेगे॥

नाटाम्रः

नाटकः। पुं। कामाखायां पर्वतिविशे 🛱 षे ॥ यथा । ऐशान्यांनाटकेशेलेश-द्वरस्य सहाश्रमम्। निच्यंदसति त चेश्रसद्धीनात्पावतीति का खिका पुराचन् ॥

नाटकम् । न । सहारूपके। गद्दपरा कृतभाषामये ग्रन्थिक पे ॥ देवता दर्शनान्तच कर्त्तव्यं नाटकं वृधे:। राजिषिदर्भनानां वातिषिदेवैः समा मताः ॥ वि । नर्त्तके ॥ नाउयति । नाटेख्नु ॥

नाटनभेनः। पुं। अद्रिविभेषे॥ यघा। चित्तनाटकभेले तुसरीमानसनं-किमस्। यच साई ग्रें लपुत्या जल क्रीडां सदाहरः॥ जुरते नर्माद च स्वर्णपङ्कजभोभिते। तस्य पश्चान् क्षधपदभागे भ्यश्वसरित्वयम्॥ अ वतीर्वं प्रयाच्ये बहचिषं सागरं प्रति । इति कालिका प्राथे ८२ अध्यायः॥ नाटकसन्धः। पुं।मुखप्रतिमुखगर्भाव मर्शनिर्वेद्दगाखपचभेद्भिन्ने ॥ य या। मुखं प्रतिमुखंदैव गर्भे। विसर्ध एवच। तथा निर्वसगान्वेति नाटके पष्यसन्धय इति॥

नाटकीयम्। न। नाटकवर्ण्ये॥ नाट के भवम्। रहाक्कः॥ नाटामः। पुं। तरम्बुजे। बतापनसे॥ 💥

त्यम् । चार्युही वासिच्यारक् ॥ नाटिका। स्त्री। नाटकविशेषे ।।

नाटेवः। पुं। नद्यात्रपन्त्वे ॥

नाटेरा। पुं। नडोश्चरे ॥ इतिहेम

चन्द्रः॥

नायम्। न। तै।र्यदिके। न्हस्यगीत दादात्मके॥ चास्ये। नर्त्तने॥ वाक्या र्वशंभनवे ॥ नटस्यदम् । ऋन्दो नै। क्विकेति च्यः ॥ यो यस्यद्यिताभा दः सतं नार्श्वीनरी चते । अतःसर्व मनोडारि नाव्यं कस्य नरज्ञकम्॥ अस्योत्यत्तिर्धया। इहानु श्रूयते व द्धाप्रकेषा स्थितः पुरा । चकारा कृष्य वेदे स्थीनाव्यवेदन्तु पश्वमम् ॥ उपवेदेाथ बेद्रश्च चत्वारः कवि ताः स्मृती । तबीपवेदे। गान्धर्वः प्र वेतालाः स्वयम्भुवे ॥ तेनापि भराः दे। तस्तेन मर्च्य प्रचारितः। शिवाका वानिसर्ता साखादस्य प्रवेशनका इतिसङ्गीतदाक्षाद ता। नटानाङ् कर्म। एज्॥

म.व्यथिनका। ची। दर्भनार्थं या छ। क्तनाकी ॥ यथा । शीतवादन्त्रस्थन यं नाका तार्यचिकचतत् । सङ्गीतं प्रवणार्थे सिन् गास्ती ती नाव्य धीम कितिहेमचन्द्रः॥

न श्रीतिः

्रें जाटारः। पुं। नटतनये ॥ नटस्या प नार्छापयः। पुं। शिवे॥ नाव्यशाला। स्ती। प्रासाद्दारसमी

> पगृहे। नाव्यमण्डप इतिभाषा॥ य या। नात्रा प्राचा व कर्त्र यादार हे

शसमाश्रयेति गर्डपुरादम् ॥

नाशालङ्कारः। पुं। सङ्गीतप्रसिद्धं अ ष्टषष्टिप्रकारे नात्र्यभूषणहेते। ॥ स चप्रकार:सङ्गीतदामादरादिभ्योचा

तथः॥

नाळोक्तिः । स्त्री । नाटकविषयक-वचित्त ॥ नार्श्वेडिक्तः ॥ सायथा। आर्थेतित्राह्मसे । महाराजेतिच-विये। इलेतिसखी। इण्डेइतिनी चे। इके इतिचेकाम् । बार्धप्नेति स्वामिनि ॥ राष्ट्रियेतिराजभ्याले । इंहाइतिसमाने। देवेतिराजनिः भट्टे तिसार्वभामे। प्रावुन्तेतिभगिनी पता। अञ्जुका इतिगणिकायाम्। शाब इस्तिवदुषि । स्रावुक इतिजन के ः ुदराजीभन्तृदारक इतिच क्व सारे। देवाभड़ारकइतिच राजनि । अर्त्तृदारिकेतिराजस्तायाम् । दे यी इति कुतानियेशायांनुपिख्यान् । भट्टिनी इति इतरासुराचीषु । अत्र ह्मध्रमित्रवधीत्ती । त्रन्वेतिमा तरि। बाख्रः इतिवाचायाम्। सारि ह एर्ति आर्थे। अन्तिकेतिच्छेष्ठायां स 🎉

गिन्याम्। निर्वेषणमितिनिष्ठायाम्॥ इत्त्वमरः॥

नाडिः। स्त्री। नाज्याम्॥

नाडिकम्। न। कालगाके ॥ प्रतिभा वप्रकाथः॥

नाडिका। स्त्री। घटिकायाम्। घडी इतिभाषा॥

नाडिकेनः । पुं । नारिकेने ॥
नाडिचीरम् । न । निर्वेष्टने : नन्धी द तिगीडभाषा ॥ इतिहारावनी ॥ नाडिन्धनः । पुं । स्वर्धकारे ॥ नार्डी-वंधनन्तीं धसति । ध्राधन्दायसं-वेशग्याः । नाडीमुष्कोश्वेतिकर्सं रिख्ण् । पाघेतिधमादेशः । खिर्ष्य वृत्थयस्वेतिह्न्यः ॥

नाडिन्धयः। पुं। नाडीपानकर्त्तरि॥ नाडींधयति। धेट्०। नाडीमुष्यो। श्वेतिखश्। इस्वः॥

नाडिपत्रम्। न। नाडीच्याके॥
नाडी। खी। शिरायाम्॥ तत्रकायनाः
डीतिविधा। तत्रैकात्रायुवद्या। श्रन्याः
मृत्रविडिस्थिरसवाहिनी। अपरा श्राः
हारवाहिनी तिकश्चिद्भरतः॥ \*॥
श्रयनाडीक्रमः। साडैतिकेाच्योनाच्यो
हिस्यूजाः स्ट्राय्यदे द्विनाम्। ना
भिकन्दिनवहासास्तिर्यगूर्धभधः स्थि
ताः॥ दिसप्ततिः सद्धन्तु तासांख्यु

नाडी

खाःप्रकीत्तिताः। देहे धमन्योधन्था 🕸 स्ताः पञ्चिन्द्रयगुणावहाः ॥ तासाञ्च स्चागुषिराणि गतानिसप्तस्यसा निवेरसकृद्त्ररसंबह्द्धः। श्राया यते वपुरिदं हिन्दणा समीषा म **भःख**वड्गिरिवसिन्धुशतैःसमुद्रः आपाइत प्रतत्माच समोधसे घा सा मस्तकाद्पिच नामिषुरःस्थितेन । एतन् सद्द्रद्वचर्य चयेनग्द्रं कायंन्ड गासिह शिराशतसत्तकेन ॥ \* ॥स प्तश्रतानां मधीचतुर्विकाविश्रतिः स्कुटास्तामास् । एकापरी चणीया दक्तियवार्चरगविन्यस्ता ॥ चत्र धिके लितद्त्राम् । तिर्धन्त्र्मी देखि नां नाभिदेशे वासे दक्षं तस्यप-क्क ख्याये। जर्देभागे इसापादे। च वासी तदाधसात् संस्थिता दिच-गौता ॥ वक्ने नाडीद्यंतस्यपुच्छे नाडीद्वयंतथा। पन्यमञ्जनरे पादे-वामद्चिषभागयाः ॥ तासां भधो एकेति। एकस्या एव पादादूर्द्धगम नात् दिचिशेति प्राधान्ये पुरुषात्रया । दुक्तम्। दासे भागे वियायाच्या नाडी पुंसस्तु दक्तियो । इतिप्रोक्ती अयादेविसर्वदे हेषुदे हिनाम्॥ ॥॥ नपुंसकस्यतुः खीपुंसया रन्यतराका अ र्प्रकटता मपेच्य परीचा। साम्य- 🛱

न्तृनस्यादेव । कृत्विमस्रतुप्रकृतिस्य ता । चरखेति वासस्यतु दच्चियग्र न्यिपयात्पार्शस्या । दिचयस्यत् वामग्रन्थिपश्चात्पार्श्वस्थेव सदुपदे भात्। करस्थात्वच्यते॥ \*॥ प रीचाप्रकारमाइ। सब्धेन राग भृतिकूपर्भागभाजा पीद्यायद्चि गाकराङ्गुलिकाचयेगा । अङ्गुष्टमूलम धि पश्चिमभागमधी नाडीं प्रभन्न नगतिं सततं परीचेत्॥ सबोन क रेगा। रागधृतिग्रद्धार्ग मिच्या पीडने हेत:। रोगाणां वातादि पि शुनदायूनां धार्यां यथा स्वात् तथा पीक्येति कश्चित्। भागद्रति समुदि तकफाणिपरम् भाजेति परीचा कालेपि तत्र इस्तस्थितये । आपी-को चार्यान् नाडीम् एतचापीडनं वा नादि पै।वीपयीय वेषिनाय । अधे च्या पीडनानन्तरम् नतु परी वा-कालेप्याभीडनस्थितिः। दिचिग्रीति प्राधिकम् स्वपरी चाया मन्यथाला त्। एषेति चाग्यतया तर्जनीमध्य मानासिकाग्रहणम्। पश्चिमे त्य ज्ञुउखाधीमागः । मूलेति तदुक्तम् । अङ्गुष्ठस्यतु मूलेया धमनी जीवसा चिगी। तसागतिवशाद्विदात् सु खं दुःख् च देहिनाम् ॥ प्रभन्ननग नाडी

तिर्यवेति नाज्यन्तर्निरासः । सतत्र्रे मित सुख्यताद्यायामपि। तदुक्त म्। भाविरागाभि नाधाय सुखनाडी परीचयमिति॥ \* ॥ परीचयीय साइ। वातं पित्तं कर्फं दन्दं सिन्नपा तं तथैवच। साध्या साध्यविवेकञ्च सर्वे नाडी पकाश्ययेत्॥ सन्निपात मिति सामान्यतः। साधासाधाम ति विश्रेषतक्वेच्यर्थः।सर्वमिच्येत दन्यचरागादिक मिच्युपसंहार:॥ इति नाडीप्रकाशे प्रथमाद्योतः॥ \*॥ श्रय नाजी जानसमय माइ। पातः कृतसमाचारः कृताचारपरिग्रहम् । सुखासीनः सुखासीनं परीचार्थ मुपाचरेत् ॥ प्रातरिति प्राधिकम् म थाक्ने उषाता रच्युक्तेः ॥ \* ॥ नि षिदुकालमा ह। सदाः सातस्य भुक्त स्य चुत्त्रणातपसेविनः । माकान्तरेइस्य सम्यङ् नाडीन वुध्य ते ॥ तैलाध्यद्गेच सुभेचतयाचभा जनान्तरे। तथा ज जायते नाडी य या दुर्गतरा नदी ॥ सुप्ते निहाकाले । ओजनानारे भेजनमध्ये भाजना वलानमाचेच। वातमूच्छादिचाणि करोगे नायंविधिः॥ ॥ अथ वाता दिस्वभावक्षममाइ। श्रादेशच वहते 🛭 वाता मधोपत्तं तथैवच । अन्तेच

नाडो

वहते श्लेषा नाडिकाचयलचणम् ॥ आदाबिति। कफोणिपी डितदिती यचा थे। नतु तर्जनो निवेश खले खा नभेद्ख कु चाप्यवच्यमागाच्वात् ॥ ४ ॥ सुस्थताचानार्थं माइ। भ्रवताग मनप्राया स्वच्छ। स्वास्थ्यमयीशिरा। । प्रायेति बाहुल्येन। स्वक्ता परिता जाद्यरहिता। स्वास्थामधी सुस्थता व्यक्तिकाच। तथा। प्रातः सिग्धमधी नाडी मधाहे चाणातान्वता। सा याक्ने धावमानाच चिराहोगविवर्जि ता ॥ चिरादिति । अतीतानागतया द्यार्ष्युक्तिः पर्याशितानामेव ॥ \* ॥ वातादोनां ऋमेग गति माइ। वातार् वक्रगता नाडी चपना पित्त वाडिनी। स्थिए। श्लेमनती चेयामि श्चिते मिश्चिता भवेत् ॥ वक्रीत । वायास्तिर्यग्गमनात् तिरोवचनी ति। एवं तत्प्रकोपादिना वार्तादि गतिरपि ज्ञातवा। चपलेति। वर्क्ष रुर्द्ध व्यवनाटूर्द्ध चच्चला । स्थिरेति जनस्यनीचगमना दनु खणा। मित्र तेमिश्रितचिज्ञाभवति । रेन दिदे। षजे उभयचिक्रा। सर्वजे सर्वचिक्रेति। चपखतास्थिरतयाः समयभेदेनावि रोधः॥ \*। उत्तरकादिसानान्यस्य विश्वेषमाइ। सर्पजतीकाद् गति व

नाडी

दिकिविव्धाः प्रभन्ननेन नाडीस्। पि त्तेच काकजावक भेकादि गातं विद्यः सुधियः ॥ राजहंससय्राकां पारा वतकपातयाः। नुक्कुटादिगतिं धत्ते धमनो कफसंदता॥ ऋदिनावाने वृश्विकगति दीलायिता। आदि श ब्देन नित्ते कालिङ्गकलविङ्गादिगतिः । कपो गजवराङ्गनादिगतिः ॥ 🛪 ॥ द न्द्रज्ञापि क्रमेगंव भेदाना ह । य-हः सपगतिं नाडीं भुह भैकगतिं त या। वातिषञ्जदयोज्ञृतां प्रवदन्ति वि चच्चाः ॥ भुजगादिगतिच्चैव राज इंसनतिं धराम्। दातक्षेष्णसमुद्भूतां भाषनो तिहरी जनाः॥ मण्डूकादि र्गतं नाडीं मयूरादिगतिं तथा। पि त्तस्रीद्मतमुद्भृतां प्रवद्नि महा-धिय:॥ 🛪 ॥ चिरेषिजा मणाइ। उ रगादिलावकादि इंसादी नाम्ब विश्व ती गमनम्। वातादीनाच ससंध मनीसन्द्रसमाधन्ते ॥ सममिति-न्यूनाधिकता निरासः। क्रमगच्यात् नासाधात्त्रम्। तथा। बावतितिरि वान्तीकगमनं सन्त्रिपाततः। बदाचि नाल्गा नाडी कदाचिन् छीघगा म वेत्। विदेषित्भवे रागे विज्ञेषा हि भिषग्वरैः। पित्तक्रमतवा कृ- 🛭 च्छ् साध्यत्व मसाधत्वच ॥ \*॥ सार्र्

मान्वतः सुखसाधान्व माइ! यदा यं धातु सामोति तदा नाडी तथा गतिः। तथादि सुखसाध्यत्वं नाडी जानेन ब्रथते॥ अवमर्थः । अपरा चारी नाडी वातील्ववा प्रथमं वा तगत्त्वेव वहति तते। यथायधंपि त्तःदिगत्था नतु पित्ताल्वगात्वेवा तादिगच्या तदासुखसाधाचं श्रात रेकेण व्यतिररे:। तदुक्त मन्यै:। ना डी यथाकालगः ति खुयागां प्रकापमा न्वादिभिरेषभृयः॥ \*॥ ऋषासध रूपमाइ। मन्दं मन्दं शिथिश्वशिथिलं बाकुलं बाकुलंबाहित्वा हिन्दा वह तिधमनीयाति नामच्यस् च्याः नि च्छंसानात् स्वस्ति पुनर्यक्र्भं सं स्पृश्रेदाभावैरे वंवसुविधविधै:सन्नि पाता दसाधा॥ सन्दं सन्दं मृहुर्नु झडमप्रखर्मिति यादत्। शिथिले गति स्वलद्तिरूपम्। व्याक्तलेतिच स्तवदितस्ततः। वाश्वदःसम् चये। सिचासिचे स्थावृत्त्याचतद्र्पेवग ति । नाशमद्रश्रनम्। गुच्छतिवदा चिना डीस्यन्दोपिनसम्भाव्यत इत्य र्थः। खुच्चोति यदि जभ्यतेतदातधै वानिक्यं प्रायःस्थान मङ्गुष्ठयू लंताका त् खाजित करापितच न सादतप च्यर्थः। सदुक्तान्। इनिचस्यानिव

चतित किचित्सपुरतीत कुचा-छि पि। पुनरपीति कियदिखन्तेन अ हुसी महाबीमृखमेविमत्त्वेवंह्रपै र्वहाभभावि धर्मः। उत्तन्वान्यव। सहातापेपिशीतलं शीतले तापि ताशिए। नानाविधगतिर्वस्वसम्बद्ध त्यर्नसंश्रयः ॥ महत्त्याश्रयाकृष्टपि त्तादिकृततापिन्यासः । श्रीतत्वदः च्यवापि सहिति सम्बधाते। तथा। विदेशि सान्दते नाडी सत्त्वुकालेपि नियुचा। नियुचा स्पन्सामान्यामा वदनी । अतीसारादेश इस्तपादादि म्बेदादिना सान्दोपस्थात्॥ तदा । पूर्व पित्तगतिं प्रभन्ननगतिं श्लेषा समाविसर्ती सन्तानसम्य म् हुवि द्धतीं चकाधिक्षढामिन । तीवलं दधतीं कलापिगातकां स्टब्सचमा तन्वतीं ने। साथां धमनीं बद्दान सुधिया नाडीगतिचानिनः ॥ अय मर्थः । पूर्वमितिक्रमविपर्यये पिता दिगतिमतीं वार्त्रारसवंत्रसेय च कोपरिस्त्रस्यसाणामिव। तथातीव त्त्व सतिष्यवेगम् एवच्यकदाचित्र वृरवद्गमनाम्। तयात्ररात्तरं कृ शता मापाइयनीति विशिष्टो हेत्: । तथाचान्यन। याच्युचाच स्थिरा 🎘 च्यनायाचेयं मांसवाहिनी । याच

स्त्राच वकाच तायसाधां वि दुईधाः ॥ अन्युचा सहजते। णुच तरा पृथगिनाइतावा। कदाचिद्विति स्थिरा प्रशिधाने नैव सम्यसानस्यन्त न्त्र। मांसवाहिनी मांसाहारदव म तिमती चगुडप्रायेति । तदुक्तम् । सांसेन खगुडाकृतिः। सांसेनसम वहतीति नयुक्तं तद्रूपपरिचापकव कारसानुक्तसात्। इयमपिविशिष्ट वेषनाय। याचसूच्याचवकाचेति पृथगिववाक्यान्तर्भिति॥ \*॥ असा धालापवादमाइ। भारप्रवाहम्क्री भयशोकप्रमुखकारणावाडी । सम्मू क्हितापिगाढं युनरपिसाजीवितं ध क्ते ॥ चिरतरबहुखमारीदइनेनवा विषवेगधारावाहि विधादर्भा नादिअ नितम् ऋँयावा राचसादिसन्दर्भना दिभयेनवा पुचादिविर्इजनितशी-कातिरेकेणवा सन्धांच्छेतापि इति निस्पन्दापि। गाउभिति सुतर्। का श्यादियागेपी त्यर्थः । पुनरितिसा ध्यतां याती स्वर्धः । भावानां रच्या दोनां प्रवाहदति न युक्तम् भयशो कयाः पृथग्विधानात् । प्रमुखेत्वने न हेत्वन्तराभिधानम्। तदुक्तम्। पतितः सन्धिता भेदी नष्टशुक्रस् यानरः। श्राम्यते विस्तय साखन कि **चिन**ृत्सुका ्यम्॥ पतित उचादि 🎘 तः सम्बितास्थादिसन्धानेन संस्थि तः। अदी अतीसारवान् । नष्टशु को यन्त्रादिनातिर्मणेनवा भूकच यवान्। विस्तिदे। इसाधान्तानं ग्राम्यति नावतर्ति। कार्ग प्राग्की तत्तदेव। अन्यदापि। तथाभृताभि षद्गेषिविदेशषवदुपस्थिता। समाङ्गा बद्दते नांदी तथाचन क्रमंगता ॥ अपस्त्युर्नरोगाङ्गा नाडी तत्सन्त वातवत्। भूताभिषद्गे तथा भूतसामा त्याभिषक्रेच देवजुष्टादे। नाडी स विपातभर्भशालिनी उपस्थिता। स्रा पाततएत भवति नतु तत् फखपदे।। भेदमाइ। समेति। वातपित्रका स्वभावक्रमवती तथाक्रमं व्यतिक्रमं नगता। तसादेव अपस्त्यः अपरा तो सन्युर्थस्याः सातया । परमा र्थतःसन्निपातवद्पि सन्निपातजन्या न खादिति। तद्तम्। म्बस्यानही ने श्रोकेच हिमाक्रान्तेच निर्शदाः। भवित निश्वचा नाष्ट्रो न निष्यत् तंत्र दूष्ण मिति ॥ म्वस्थानहीन उद्यादितः पतने । ग्रङ्गष्टमूलत इ रण इति तुल्यार्थः । निर्गटा इत्य सङ्गतिः निर्गदा अपिनिश्वा भव 🛭 न्ति। दूषण महाध्यत्त्रस्यः। इन्दे अ

**8**8

नाडी त्वाहः। स्तोनं वातनर्भं जुष्टं पित्तं वहति दार्थम्। पित्तस्थानं विजा नीयात् भेषजं तस्य कार्येदिति ॥ श्रयमधे:। वातकपाम्यां नाडी कि व्यिदहति दुष्टं चीयाचाधिक साभ्या मपि विशेषा दुल्लगां पित्तं विष-मवेंगेन वहति तदातत् प्रतीका रार्थं भेषतं क्वर्यात् । अमाध्यता-न स्वादिति यावत् । अवकश्चित् । स्वस्थानचत्रनं यावद्धमन्या नाप जायते । तार्वोच्चिकत्सासत्त्वेपिनासा ध्यत्विमितिस्यतिरिति ॥ तचप्रायि कंवह्रधायभिचारदर्भनात्। इन्ति चस्यानिवचुतेत्त्यन चकारस्वाया-गव्यवच्छेदकल मिस्यर्थः॥ 🛪 ॥ प्र सकात् काखनिश्यमादः। भूखता भुवगाकारा नाडी देइस सङ्कमा त्। विशीर्था चीगतां याति सासा ने मर्गं भवेत्॥ बदाचित् मही जतावत् कृषा तन्नति वद्तिसत्त्वण वक्रामनाच । कदाचित् सर्वत् प रिष्टा सहितवद्ववचार्वक्रीमम-नाचेति वैशिष्क्येन सुखद्याता भे दः। इत्यन्य कदाचिद् ज्वयता मति बुगताच पदागक्ति। देहेति दे इक्रम मपेच्य तेन दे होपि यदा स्थू खः शोशादिना बदाचिच कृशःसा

त् तदादितीयेमासिम्बित द्रति। 🛣 तथा। चमाद् गच्छति वेगेन शाना तांखभते चणात्। सप्ताहान् मर-गं तस्य यदाक्रे भो खबिर्जितः ॥ चणा दिति हुतं नतु कदाचिहित। शानत ता मनुपन्यसानत्वम्। शोयति तनावसम्बन्धे तुना चिरं मर्गाय चिरमेवे स्थर्थः। तथा। हिमवद् वि शदा नाडी ज्यास् हेनतापिनाम्। विदेशमस्पर्भनतां तदा सन्यदि नचयात्॥ यदानिरन्तरं ज्वरदाष्ट तापा में त्याचनाचाः। विदेशित सनिपातखच गसन्त एव अवति।त इ। निरीस्थादिखा पारेतदाचे चाविशेषतः। सुखे नाडी व हेकिन्यं ततस्तु दिनतुर्येकम् ॥ गतिन्तुभ्रमर् खेव वहेदेकदिनेनत्। कन्देनसम्ब ते निच्चं पुनर्वगति चाङ्ग्ली। म धे दाद्ययामानां मृत्युर्भवति नि श्चितम्॥ द्चिण इतिपुंसः। खि-यास्त वाम एव। तथेति कर्म्सेव वि म्रोपता विश्वेषज्ञानार्थम् । यदिचा भयनाञ्चिष मुखेषुरीभागे नि खंस हा वहति तदा दिनचतुष्टां प्राप्य समरसः परिसमग्रहप गमन मि व म्ख एव यदिवहति तदैकदिनेन ह । कन्दे मूलेखन्दनस्या है कदाचिन क्ष

नाडी न सान्द्रते स्वलां सान्दत इति सम्भा यते। निर्त्यं प्रायः पुनशाङ्गुली तन्यू बे कदापि बगति तदा तथादार थ्य दादशप्रहर्मथाएव सच्यार-ति। तथा। स्थित्वा नाडी मुखे य स्य विद्युद् द्योति रिवेच्यते । दिनैकं जीवितं तस्य दिती ये विवते ध्रवम् ॥ स्थिले त्या बुत्या स्थिता स्थिता वियुत् स्पृर्यामवलच्यते दितीय इत्त्यष्टप्रदादुई मित्त्यर्थः। तथा । स्वस्थानविच्यता नाडी यदा वड ति वा नता। ज्वाखाच हृद्ये तीवा तदा ज्वाजावधिस्यिति: ॥ न वेति श्चित्वा स्थित्वे स्थर्थः। इत्यन्द यद साध्य जंचगा सुत मवस्थाना दपवा द्विरहेसित तसार्धप्रवेशी यथा यथ मार्यमितिभर्वगन्तय इतिनेइ ष्रतन्यते ग्रन्थेगार्वभवात् । मन्दं मन्द्रिति अनेनच भृषतागमना कारेति विष्धाते तस्य तावत्कालि कमर्णविषयत्वात्। सर्वे मिदं सर्वे राग एवं बेहितवां व्यरमाचेत् अम स्वेतिः ॥ 🛪 ॥ इतिनाडी प्रकाशे दि तीयोद्यातः॥ 🛪 ॥ अवरोर्गेषु नि रूपगीयेषु प्रधानतया प्रथमं न्वर निरूपण माइ। तच न्वर्पूर्वरूमे। अक्र ग्रहेश नाडीनां भवन्ति सन्धेराः

अवाः।अवः प्रदखतांचाति ज्वरदाही भिभूतये ॥ सान्निपातिकरूपेण भ विन सर्वेबेंद्नाः॥ 🛪 ॥ ज्वर्रु प्रमा इ। ज्याकापेच धसनी सावणा व गवती भवेत्। उद्या जिलाहते ना स्ति न्वरा नास्तुष्मण विना॥ उच्छा वेगधरा नाडी च्याकापे प्रजायते॥ श्रन्यत्रच । जारेच वकाधावनी त वाच महतः अवे। रमणानी निधि प्रातस्तथा दीपिश्वां यथा ॥ \* ॥ त वापि विशेषमाइ। साम्यास् च्यास्थि रामन्दा नाडी सङ्जवातजा । ख्यू बाचं किंगिशी घा सन्दते तीइमा कते ॥ दुताच सरका भीषा दीघा पित्तचरे भवेत्। शीघ साइननं ना छाः काठिन्याच चलातया ॥ मला जीर्ये नातितरां स्थन्दनण्द प्रकीर्त्त तम्। नाडीतन्तुसमामन्दा जीतना स्वेषादे। प्रजा ॥ 🔅 ॥ देन्द्रज्ञा ह। चच्चातर्चा स्यूचा किता वात पित्तना। ईषच हप्यते तृसामन्दा स्माच्च्छे प्रवातजा ॥ विर्ग्तरं सरं हृचं मन्द्रश्लेषातिवातनम् । हृचं वातभवे तस्य नाडी स्यात्-िक्तस दिमा ॥ हं च्या शीतः किया नाडी पित्तक्षेष्णम्बुद्भवाः॥ प्रसङ्गदार्थः। ह्य मध्ये बरेवहें वाडी यदि नेना पिता है

ध्वम् । तदानूनं मनुष्यसः रिधरा पृहिता सलाः ॥ \* ॥ अगन्तुकहृप भेद्धाइ।भूतन्वरे सेनद्रवातिवेगा धावित नाद्योचि यथाव्यिगामाः । तथा। एका हिकान काचन प्रदृरेच गालगामा विषभज्वरेग । दितीय के वापिट तीयतुर्वे गच्छन्तित्रास मिवत् क्रमेख ॥ \* ॥ अन्धवापि। उणा बेगधरा नाडी जरके पे प्रजा यते। उदगक्रीधकामेषु भवविकाः यमेषुच । भवेत् ची गगित नाडी जातचा वैद्यसत्तमेः ॥ प्रसङ्गादाह । बायामे समग्रे चैवचिनायां श्रम श्रीकतः। नानाप्रभावगमना श्रिरा गुक्कृति विकारे ॥ \* ॥ अजीर्षेह्रप माइ। अलोखेंत् भवेन् नाडी कठिना परितोजडा। प्रसन्नाचहुतागुद्धात्वरि ताचमवर्त्तते ॥ \*॥ तचविश्रेषमाइ । पकाजी ग्रें पुहिन्नी मन्दं मन्दं व हेळाडा। अस्व न्पूर्णाभवेत् के। ष्णागुर्वीसामा गरीयसी॥ \* ॥ प्र-सङ्गाद् भचगचानमाह । पृष्टिस्ते ब गुडाहारे मांसे चलगुडाकृतिः। ची रेचित्तिसितावेगा मधुरे से बबद्ग ति: ॥ रम्भागुडवटाहारे हृच्याञ्जा दिभाजने। वातपित्तार्त्तं रूपेयाना डी वहति निष्कुमस्॥ ॥ ॥ अथर्स नाडी

चानम्। मधुरे वर्षिगमनाति लेखा 🛱 दभ्जता गति:। अल्लेकाच्या प्रवग तिः कटुके मृङ्गसन्त्रभाः ॥ कषाये कठिना जावाचवर्षे सरखा हता। ए वं दिविचतुर्थारी माना धर्मवती ध रा ॥ तथा। इवे ऽतिकठिना नाडी नामसा कठिनाशने । हदहव्यस्यका ठिन्येकामचा कठिनापिच ॥ चौहे पृथम् ग्रन्थिलेविपटे पुष्टेव जायते ॥ 🚁 ॥ ऋजिमान्दाधातुत्त्वयत्त्वण मा र । मन्दायोः चीयधातीस् नाडी मन्दतरा भवेत्। तदुक्तम्। चीगा धातीच मन्दायी नाडी चीगतमा भुवस् । तथा । सन्दे इसी चीयतां याति नाडी इंसाकृतिसायेति । अ मोत्। आमात्रमे पृष्टिविवर्दनेनम विन नाछो। ऽग्रभुजाभिवृत्ताः । आ हारमान्द्या दुपवासती वा तथेव ना को भुजगायमानाः ॥ \* ॥ प्रसङ्गाह् दीप्तानिमाइ। खब्दी भवति दीप्तामे स्तथा वेगवती मता॥ \*॥ व्रसङ्गर् ग्रहणी मध्याहः । पादेच इंसगमना करे मण्डूकसंख्वा। त खाये मन्दता देहे त्वयवा प्रचारी गदे ॥ तथा। भेदेन शाना ग्रहणी गरेननिवीर्थरूपा त्वतिसारभेरे। विचिन्निकायां अवगा कदाचि दामा 🕸

नाडीं

तिसारेष्ट्रयुता जडीच ॥ \* ॥ अय विस् चिकार्त्रानम्। निरोधे मूक्य कृते। विंड्ग्रहे चितराश्रिताः । वि द्धचिकाभिभूतेच भवन्ति अकवत् क्रमाः॥ \* ॥ प्रसङ्गा दानाचमूचकृ क्तान साह। आनाहे मृत्रकृष्टे च भवेदांडी गरिष्ठता ॥ \*॥ गूख चान माइ। वातेन शूलेन मन्त् अवेन सदैववका हि शिरावहनी। ज्वानामयी पित्तविचेष्टितेन साधा न मूलेनच पुष्टरूपा ॥ \* ॥ अयप्र-मेच्चानम् ॥ प्रमे हे ग्रन्थिक्ष्पासा सुतता त्वामदूषसे॥ \* ॥ विषवि ष्टमगुरम्जानमाइ । उत्पित्त रूपा विषरिष्टिकायांविष्टम्भगुल्मेन च वक्ररूपा। अच्छर्यवातेन अध:-स्पुरनी उत्तानभेदिन्यसमाप्तका ले॥ \*॥ गुल्मे विशेष माइ कश्चि त्। गुल्मेन कमाऽ च पराक्रमेग पारावतस्येव गतिङ् करोति ॥ 🛪 ॥ श्रय भगन्दरत्तानम् । त्रणार्थं कठि ने दे हे प्रयाति पैत्तिकं क्रमम्। भ गन्दरानुरूपेण नाडीव्यानिवेदने॥ प्रयाति वातिकं रूपं नाडी पावक रूपियाी ॥ \*॥ अथ वानादिशान म्। बान्तस्य ग्रन्थाभिइतस्य जन्तो वैगावरोधाकु जितस्य भूयः । गति नाडी

विधत्ते धमनी गजेन्द्रमराजमाने व कफोल्वयोन ॥ \* ॥ खीरागादि क मिप रक्तादिज्ञानक्रमेख जात-यम्॥ कचित् प्रकर्णोक्लेखात् क चिदै।चित्र्यमादतः । क्वचिद् देशा त् कचित् काचात् सङ्घीर्यगद्नि र्योयः ॥ नाडीपरिचयत्रानं प्रायशी नैव हश्यते। तेन धाष्ट्रर्जान् मया क्तं यत् तत् समाघेय मुत्तमैः ॥ \* ॥ इतिग्रङ्करसेनकविराजकृती नाडी प्रकाशे वृतीयादीतः॥ \*॥ \*॥ \*॥ श्रय भावसिश्रोक्ता नाडी परीचा । पुंसा दिचायहस्तस्य स्त्रिया वामक रसतु । अङ्गुष्ठमूखगां नाडी परीचे त भिषग्वर:॥ अङ्गु सीभि स्तृतिस्भि नीडी मवहितः सृत्रोत्। तच्चेष्टया सुखं दु:खं जानीयात् क्षत्राला ऽस्ति बम् ॥ सदः सातस्य सुप्तस्य चुत्त्र च्यातपत्री खिनः। व्यायामश्रानादे इस सम्बङ् नाडी न व्धते ॥ वा ते ऽधिको भवेन् नाडी प्रव्यक्ता तर्जनी तले। पित्ते बाक्ता मधमा यां तृतीयाङ्गु खिगा कफे ॥ तर्ज्जनी मधामाधे वातपित्ते ऽधिके स्फुटा । अनामिकायां तर्जन्यां व्यक्ता वा तक्षे भवेत्॥ सध्यमानामिका मञ्जू ध्ये स्फुटा पित्तकारे ऽ धिके। अहि ह

नाडी

नाडी नितयेपि स्थात् प्रवान्ता सन्तिपाति नः॥ वाताद्वक्रगति नीडी पित्ता दुत्यु चामिनी । कफान् मन्दग तिर्जेया सिवपासा दतिहुता ॥ वक मृत्युच्य चलति धमनी वातिपच तः। वहेर् वक्षच मन्दच वातश्चेषा धिकेत्वतः ॥ उत्युच्य मन्दं चलति नाडी पित्तकफे ऽधिके । कामात् क्रीधाद् वेमवहा चीगा चिन्ताभयसु ता॥ स्थित्वास्थित्वाचलेट् या साच नि स्थानस्तुता तथा । स्रतिसीशा च भीताच प्राणान् इन्ति न संभयः॥ व्यक्तापेनधमनी सावता नेगवती भवेत्। मन्दामीः चीवधाता भ्यंसै व अन्दतरा मता ॥ चपचा चुधित ख स्वात् समस्य भवति स्थिरा। सु खिना ऽपिस्थिरा चेया तथा वस्तवती मता॥ इति॥ \*॥ \*॥ \*॥ मस क्राद् यागिना मुपकाराय रडादिना डीनां निरूपग्रम्। द्चिगांशः स्मृतः इद्या वामभागा निशाकरः। नाडी देश विदु सामु मुखा सिम्हः प्रकी त्तिता: ॥ इडा वामेतनार्मध्ये सुष् क्या पिङ्गला परे । सधा तास्विप नाडी खाद्यीषीमस्कृषिगी॥ अचेडा वासमुष्काधः स्थाधनुवैकावा मनासापर्यनंगता। एवं पिङ्गला इ

चियाएडाधः स्था धनुवैक्रा दिचया 🛱 नासान्तंगता । पृष्ठवंशान्तर्गता सुषु म्यो च्यर्थः। इतिसारदातिककम्॥ \*॥ नाडीनां संवहोदेवि कञ्चया-नि: खगाएडवत्। तन नाळा: सम् त्यनाः सङ्खाणां दिसप्ततिः ॥ कञ्ज स्य पद्मस्य ये।नि इत्यन्ति स्थानं ग्रा जूकमितियावत् ॥ प्रधानाः प्राचवा चिन्यो भूयस्तव दश स्मृताः । इडा चित्रका चैव सुषुम्णा च हतीव का ॥ गान्धारी इस्तिजिह्वाच पूषा चैवयमस्विनी। असन् वाकुहूर्येव गङ्खिनीच दमस्ताः ॥ एवं नाडी सयं चर्क वित्तेयं प्रक्तिच क्रके। इडा याः पिङ्गलायाय मध्ये यासा स्युम् श्विकाः॥ दयव्य चिगुगा चेया ब्रह्मवि ष्णुशिवातिमका। रजीगुगाच वध्वा खा चिविषी सचसंयुता॥ तमागुषा ब्रह्मनाडी कार्यभेदक्रमे खचेति नि क्तरतन्त्रे प्रथमः पटनः ॥ \* ॥ इ डापिङ्गखयाः स्वरूपंयया । इडाच ग्रङ्खचन्द्राभा तस्या वामे व्यवस्थि ता। पिङ्गखा सितरक्ताभा दिख्यां पार्श्व माश्रितेति यागार्थवः ॥ इडा यां संश्रितश्रन्द्रः पिङ्गखायां दिवाक र इति तन्त्रान्तरम् ॥गुक्तस्यकाण्डे । नाले ॥ ब्रयान्तरे ॥ गएउटू वीयाम् 💥

888 8888 888

नाडीज

॥ कुइनचर्यायाम् ॥ षट्चणकाले। घटिकायाम् । षष्टिपलात्मककाले ॥ तृणान्तरे ॥ वेष्टितस्त्वस्थाधारमे दे ॥ नालयित नलच्यनेमवा। म-लगम्ये। पचाद्यच्। इलक्ष्वेति धन् वा। डलयोरेकच्चम्। गौरादिच्या त् ङीष् ॥ यदा। नालयित नाद्या ते वा। नल्थंग्रे। चुरादिः। स्रचदः। । ङीष् ॥

नाडीकः । पुं। पट्टशाके । पट्टशा इति भाषा ॥ नाडीकारक्तिपत्तन्नो विष्ट स्त्री वातकापन इतिभावप्रकाशः॥

नाडीकलापकः । पुं । सर्पाच्याम् ॥ नाडीकेलः । पुं । नारिकेले ॥ इतिश ब्दरतावली ॥

नाडीचः । पुं। प्राकिविशेषे । केचुके। विश्वरोचने ॥ नाडीचप्राकं दिविधं तिक्तं मधुरमेवच । रक्तिपत्तहरंति क्तं कृमिकुष्ठविनाधनम् ॥ मधुरंपि च्छिचं शीतं विष्टम्भिकफवातकृत् ॥ इतिराख्यक्तमः ॥

नाडी चक्रम् । न । नाभिमण्ड बस्थे च क्रविशेषे ॥ नाभिमण्ड बमासायकु क्रुटाण्ड मिवस्थितम् । नाडी चक्रमि तिप्राह्य स्तस्यात्राद्यः समुद्रताः ॥

र्ळुनाडीचरगः। पुं। खगे। पचिषि॥ ॐनाडीजङ्घः। पुं। काके॥ ब्रह्मगोद नातिमा

यितेवकविश्रेषे॥ मुनिविश्रेषे॥ नाडीतरङ्गः। पुं। काकाले ॥ हिएड के ॥ रतहिएडके ॥ इतिमेदिनी॥ नाडीतिक्तः। पुं। नेपाखनिम्वे॥ नाडीदेष्टः। पुं। भृङ्गिनामि श्रिवस्य दार्पाले॥ नाडीनचन्नम्। न। जन्मनचने॥

नाडीविग्रहः। पुं। भृद्गिया। शिवदार पाखिकोषे॥ नाडीव्रयः। पं। सदामखद्वये। ना-

नाडीत्रणः। पुं। सदामखर्वे । ना-डीस्वदित नस्र दितचभाषा ॥ नाद्यांत्रणः ॥ विडक्रविफलाकृष्णाचू णें जीढंसमाचिकम्। इन्तिक्षंकृ मीन्मेद्दनाडीव्रणभगन्दरान् ॥ द तिमक्षपुराणम् ॥

नाडी शाकः। पुं। नाडी के॥ नाडी खेदः। पुं। भृक्षिणि। शिवदास्ये॥ नाडी हिक्षु। न। हिक्षुप्रभेदे। पन्ना शाचे। रामव्याम्॥

नागकः । नि । प्रमस्ते ॥ श्रगकः कृतिय तः ॥ तदिकदुः ॥ न । मुद्राचिक्तित निष्कादे। ॥ यथा । तुषाधासनमा नानां कृटकृ नाग्यकस्त्रच। एभिश्वव्य वहत्तीयः सदायोदस्डमुत्तसमिति याच्चवक्याः ॥

नातिमानिता। स्त्री। स्रतिमानित्ता 🍇 भावे। पूज्येषु नवतायाम्॥ 🌣 🍇

नाइ:

रागतस्वामिनि ॥ नासार्ज्जी ॥ ये प्ययुक्ते। अधिपे। अधि। स्वामिनि ॥ चि। प्रार्थनीये॥

नाथमानः। चि। उपतप्यमाने॥ याच माने॥

नाथवान्। वि । परायत्ते । परतन्त्रे ॥ नाचाऽसास्ति। तदसासीतिम तुप्॥

नायहरिः। पुं। पश्रौ ॥ नायं इरसी तिविश्र हे हर ते हैं तिनायया: प्रशावि ति नायममी।पपदादुरते रिन् प्र-च्ययः॥

नादः। पुं। ध्वना। शब्दे॥ वर्षे॥ अ हुन्दी। अई मात्रायाम् ॥ गादः । घ ज् ॥ ब्रह्मस्व रूपे घोषविश्वेषे ॥ यथा । सिंब्हानन्दिभवात् सक्तात् प रमेयात् । आसी क्तिसतीना दससादिन्दुसमुद्भवः ॥ नादे। वि न्द्यं वीजव्य सरव विविधा सतः । भिव्यानित् परादिन्दो हभयात्मा र्वा भ रत्॥ सर्वः श्रुति सम्पन्नः श व्दा ब्रह्माभवत्पर्मिति ॥ सकता त् मूर्त्तात् । नादेः घोषः । विन्दुः प्र यवः सचव (जन्म सर्वे वर्षे प्रभवन्वात् ॥ \*॥ नाभे रुद्धं इदिखानानाइतः प्राणमं ज्ञकः । नदति ब्रह्मरं धान्ते नादेय

तेन नादः प्रकीत्तितः ॥ अपिच। ဳ श्राकाशासिमक्जाता नाभे रुर्ड समुख्रन्। मुखे ऽभिचन्त मायाति यः स नाद्दतीरितः ॥ सच्याविभ वा ऽप्राणिभवश्चोभयसम्भवः। स्राद्यः कायभना वीगादिभवस्तु दितीयकः ॥ हतीये। विच वंशादिभव इत्यंतिया मतः। यदुक्तं व्रह्माः स्थानं व्रह्माग्र न्यिश्चवासतः ॥तन्मधोसंस्थितः प्रा याः प्राचादक्रिसमुद्भवः । विक्रमास्त संयागाकादः समुपनायते ॥ न ना देन विनागीतं ननादेन विना स्वरः । न नारेन विना राय समामादाता बंजगत्॥ न नादेनविनाचानं न ना देन विनाधियः॥ नाद् इत्यं परंज्यो ति नीद्रहृपी परं इरि:॥ इतिसङ्गी तदा सादरः॥

नादेयम्। न।सैन्धत्रखासे॥सीवीरा **च**ने ॥ नदीनदसम्बन्धिजले ॥ भ्रे षिकेष्वर्षेषुनदादिभ्योदक् ॥ द्या नदस्यवा नीरं नादेवमितिकी सिंतम्। नादेय मुद्रकं रूचं वातखं खघु दीपनम्॥ अनिभव्यन्दि विश्व दं कटुक कफपित्तनुत् ॥ नदःशीघ वहा खघ्यः सर्वीयाश्वासलोदनाः। ग्र्याः भवसमञ्ज्या मन्द्गाः बसुषा य्याः ॥ नदीसरस्तडागस्थेकूपप्रस्त 🖁

वणादिजे। उदके देशभेदेन गुणा न्दाषांश्चलचयेत्॥ पुं। काश्वरते ॥ वानीरवृच्चे ॥ चि । नदीनदसम न्धिजलादै। ॥ नदीभवे॥ श्रग्राह्ये॥ श्रवश्यदेये ॥ यथा । नादेयंनादेयं ग्ररिद्वसन्तेच ना १६ देवमिति । अ खार्थः। नदीभवं नादेयं जखं भर दिन अदेयम्। अपित् देयं दातव्य मिति। वसन्तेच पुनस्तदेव नादेयं नग्राद्यमिति॥

नादेयिका। स्ती। नादेयाम् ॥ नादे य्येव।स्वार्थेकः। इस्वः॥

मादेयी। स्ती। नागरक्रे॥ जयायाम्। पताकाविश्वेषे । वैजयन्तिकायाम् ॥ श्रम्बेतसे ॥ भूमिजंद्याम् ॥ जवा याम् ॥ खद्ग छे ॥ अध्निमन्ये ॥ काक जंबाम्॥ नद्यांभवा । नदादिस्यो ढक्। टिङ्केतिङीप्॥

नाना । अ । विनार्थे ॥ नाना नारी नि ष्प्रचा लेक्यांचेतियथा ॥ अनेका र्थे ॥ यथा । नानाविधं देइभृतां स माजम्॥ उभयार्थे ॥ नेति नाना । विनम्धानानानानानसहित नना-नाञ्प्रच्ययः॥

नानाकन्दः। पुं। पिष्डाली।। वहुविध

# नान्तरी

र्भने॥ यथा। जीवात्मना रनन्यत्व म भेदेनप्रयखते। नानाच्चं निन्दातेय चतदेवंहि समजसमिति गाडिपा दाः॥ देतं हि सर्वे प्राणिसाधार्यां स्वा भाविनं पाख्विष्वित्तेते:कुतार्किकेवि रचितं नानाच्चंदर्भनं नत्त्रह्दितीय मस्ती त्यादिश्रुत्यानिन्दाते यावेइ वाद्याः स्मृतय द्रस्यादिसम्त्याच॥ नानाध्वनः। पं। वीगावेणुकाइसाहि शब्देषु ॥ इति हारावली ॥ नानाननः। वि। श्रनेकविधास्ये ॥ ना नाप्रकाराणि ज्ञाननानि यस्य ॥ नानारूपः। चि। वहुविधे। बिविधे । अनेकप्रकारे॥ नाना रूपं यस्य ॥ नानार्थ:। चि। अनेकार्थे॥ भित्रप्रया जने ॥ नानावर्षः। पुं। वहुविधशुक्कांदिवर्षे। चिचे। कवुरे ॥ चि। तदित ॥ नानावादानुरोधः । दि । भगवति परमे श्रो ॥ श्रक्ति नास्ति सर्वेत्तः अल्पत्तः वहः स्ताः एकः अनेक इत्यादीन् नानावादान् अनुक्णाद्धि माययानुव र्त्ततेय इतिव्याखानात्॥ नानाविधः। चि। अनेकप्रकारे॥ ना नादिधा यखसः॥

नानुष्ठेयः । चि । अकर्त्तव्ये। अननुष्ठेये ॥ ३ 🎇 नानात्त्वम्। न । अनेकभावे । दैतद् । नानारीयकम्। चि । अवश्यक्षाविनि ॥ 🛱 **888**88

नान्दी

यथा। प्रतिवन्धकाभावे नान्तरीयकी कार्धेत्यन्तिः । अवश्यम्भाविनी-न्यर्थः॥

नान्त्रम्। न। स्तोचे॥ नमति अनेनदा
। ग्रामः । अस्जिगमिनमीतिष्ट्रन्
विद्रिश्व॥

नान्दी। स्त्री। समृद्धी॥ नाटकादै।म ङ्गचन्नोके। मङ्गलपाठे॥ यथान्तंभ रतादिभि:। आश्रीवैचनसंयुक्ता सनु तिर्यसात्प्रवर्त्ते ते। देवदिजनृपादी नां तसानान्दीति सास्गृता ॥ \*॥ नाटकेविष्मविघाताया दे।नान्दीका -था। यदाइभरतः। यदायङ्गानि भू यांसि पर्वरङ्गस्य नाटके। तथाप्यव-श्यं वर्त्तव्यानान्द्रीविद्यप्रशान्तये॥ दे विदिजन्द्रपादीनामाश्रीवाद्परायणा-। नन्दिनदेवतायसात्तसात्रान्दीप कीर्त्तिता॥ अन्यच । देवदिजन्यपा-दीना साभीवेन्दनपूर्विका। नान्दी कार्याव्ये येवान्तमकारेयसंयुता॥ गङ्गानागपतिः स्रोसः सुधानन्दाजया शिष:।एभिनीसपदैः कार्था नान्दी धाराभिरङ्किता॥ प्रश्रस्तपद्विन्यासा चन्द्रसङ्कीत्तेनान्विता। आशीर्वादप रानान्दीयाञ्चेयं अङ्गलात्मिका। का चिह्रपदानाची काचिद्षपदा त था । स्त्रधारः पठेवावीं मध्यम नान्दीवा

स्वरमाश्रितः ॥ इतिमाखतीमाध्र अ वटीका॥

नान्दीकः । पुं । तोरणक्तम्भे ॥ नान्दीकरः । चि । नान्दीवादिनि । ना न्दीपाठकारिणि ॥ नान्दी माणीर्नम स्क्रियादिरूपं मङ्गलं करोति वद्ति । दिवाविभेतिटः ॥ भेरी प्राया ना-न्दीतदादनणीले दति केचित्॥ अ घवदिक्रुजीवादनार्था विच्याहः ॥ नान्दीपटः । पुं । वीनाहे । क्रूपादीनां

मुखवन्धने ॥ इतिन्हेमचन्द्रः ॥ नान्दीमुखः । पुं । कूपादिमुखवन्धने । नान्दीपटे ॥ वृह्विश्राहुमुजि पितृग-णे ॥ यथा । नान्दीमुखं पितृगणं पूज येत् प्रयता ग्रज्जीति विष्णु पुराणम् । सचगणः पित्रादिचिकम् मातास हादिचिकच्चेति ॥ न । वृह्ग्रिशाह्ने ॥ नान्दीमुखी । खी । सामगेतरवृह्मश्रा

ान्दीमुखी। स्वी। सामगतरहाइश्रा हुभुद्भाहगणे॥ शर्करीहन्दोभेटे॥ स्वर्भिद्यदिनाता चनान्दीमुखी गी। यथा। सरसखगद्धजाजापना न्दीमुखीयं जहरिभुजजताचारको निस्तित्रशीः। मुरहरकजयासन्ति मासाद्यकिन प्रमुद्तिहृदया भानु जान्द्रस्थती इ॥

नान्दीवादी। चि। नान्दीश्लोकपाठका 🐰

नाभिगु लः। सुपीतिवदेशिनः॥ नःटका-दै। मङ्गलार्थं भेगीदिवादके॥ नापितः। पुं। नाई इतिखाते वर्शसङ्क

रजातिविशेषे। अन्तावसायिन। चु रिणि। पष्टिकाशं कु बेरिगो जाते। इति प॰ प॰॥ श्रूहायां चित्रया ज्ञा तोयमिति विवादार्णवसे तुः॥

नापितशालिका। स्त्री। नापितशाला याम्। खर्ज्जुव्याम्॥

नाभकः। पुं। वनतिक्ते॥

नाभागः । पुं । नभगात्मर्जे ॥ नभगसा

पत्त्वम्। अण्॥

नाभिः। पुं। मुख्यत्ये। असीधापस्ये
॥ चक्रमध्ये। रयचक्रस्थपिण्ड्याम्॥
चित्रये॥ स्ति। सगमदे॥ पुं। स्ति।
प्रार्ण्यक्रिकेषे। उद्रावर्ते। तुन्दक्
प्याम्॥ सूंडीइति शाषा॥ दि। प्रधा
ने। मुख्ये॥ नद्यन्ते अराअष। यह०
। नद्देशभद्देति रज् ॥ नश्यते अस्येयः
नध्यते ऽ नयाऽस्यां वा । एअ०।
दज्जादिस्यः॥ यदानाभयति। स्वा
र्थायन्तादसदः॥

नाभिकरहकः। पुं। गर्भग्डे॥ आवर्षे ॥ इतिशब्दरतावसी॥

नाभिका। स्त्री। कटभी रखे॥

नामक

नाभिगालक:। पुं। स्फीतनाभा । ना है भिकारको। गर्भएडे ॥ नाभेगीलक:॥ नाभिज:। पुं। ब्रह्मणि । कमलासने ॥ नाभिजना। पुं। ब्रह्मणि । स्वष्टरि। विधातरि ॥ नाभीजन्यास्य ॥

नाभिनाचा । स्त्री । स्रमः चायाम् । ना भित्तन्त्रस्थियां नाष्याम् ॥

नाभिभू:। पुं। श्रक्षयोनी । ब्रह्मशि॥ नाभिवर्ष:। पुं। भारतवर्षे॥ नाभी। स्त्री। नाभी। सगसदे॥ क्र

गमा । खा । नाका ॥ सगसद् ॥ दिकारादितिङीष् ॥

नाभी तम् । न । नार्धाः वञ्ज्यो ॥ नाभि गाम्मीर्थे ॥ कृक्क् ॥ गर्भण्डे । नाभि गोत्तके ॥

नाभ्यम् । चि । नाभिहिते ॥ नाभये हितम् । ग्रारीरावयवादत् । नाभि न अच्छेतिनाभेनैभादेशस्तु न भवति । तस्यगवाद्यतासिक्योगिशिष्टच्चेन रयनाभावेवप्रवृत्तेः ॥ नाभिसम्ब स्थिनि ॥

नास । स्र । के। पे ॥ कथ्युपमसे ॥ वि स्र ये ॥ स्वर्थे ॥ सस्ताक्ये । सम्भाव नायास् ॥ कृत्सायास् ॥ प्राकाश्ये ॥ विकल्पे ॥ सजीके ॥ इन्ह्येतद्धे ॥ नासयति नाम्यते वा । यसप्रहृत्वे

। श्रम्बेभ्योपीतिडः ॥

फू बीसूं डी इतिटूं डी इतिचभाषा ॥ नामकरणम्। न । संस्कारिक पेषे ॥ 🛭

#### नामक

नामः कर्याम्। तचनाम शर्मवर्मा युपपदानाचे नकसंयम्। यथा। त तस्तुनामकुवीतिपितैवदशमेऽइनि । देवपूर्वे नराखंडिशर्मवर्मादिसंय् तम् ॥ भर्मीतित्राह्मयस्योत्तं वर्मीत चरसंश्रयम्। गुप्तदासात्मकानामप्र ग्रसं वैश्यग्रह्याः ॥ नार्यहीनंनचा श्यसंनापशब्दयुतंतथा। नामाङ्गल्यं जुगुस्यं वानामनुर्धात्समाचरम् ॥ नातिदीघेंनातिऋस्वं नातिगुर्वेचरा न्वितम्। सुखेाचार्याचरंनामकर्या भगवणाचरम् ॥ प्रवणाचरं वघून राचरम्। इतिविष्णुपुराग्यम्॥ \*॥ ष्ययुग्नवदानंतयाद्वीया मितिगा-भिनः। अयुग्नक मयुगचरम्। हा न्तं दक्षारान्तम् । यथा । यथोदाधन दे त्यादि॥ ॥ अवमहामार्घ्यया । इश्रम्यां पुत्रस्य । यात्तिकाः पठन्ति-दगम्य तरका जं पुत्रस्य जातस्य नाम विद्धात् घोषवदादन्तरन्तस्यम् इं विप्रवानूनमनरिप्रतिष्ठितस् त द्विप्रतिष्ठिततमं भवति हाचरं चतु रचरंश नाम कृतं कुथी च तहित-मिति । नवान्तरेख व्याकरखं कृत स्ति द्विता दायक्यादिश्वातु मिति॥ द श्रम्य। उत्तर्इति पच्छी तियागविभा गात् सम सः। ततः का च प्रब्देनव ह

## नामधे

बीचि: । क्रियाविश्रेषणंचैतत्। दश्र दिनान्यागौचं भवतीतिस्त्रम्युत्तर-कालमिच्युत्तम्। यद्पिगृद्यकाराः पठिन दशम्यां पुरस्येति तैरिप दश म्यामितिसामीपिकमधिकर्णं या-खोयम् । घोषवन्तो ये वर्षाः शिचा यांप्रदर्शितास्तदादि। ऋनारनास्य-मिति। मध्ये यर्जवा यस्यतिहत्त्व र्थः । विपुक्षानूकमिति । नामकर यो योधिकारीपितातस्य ये चयःप्र षास्ताननु काय च्याभिधत्तद्रति चिपुष षान् अम् अन्येषामपिट श्यतद्रतिही र्घरतिकेयटः ॥ तस्य श्रीपूर्वकत्तंय या। देवं गुरुं गुरुखानं चे वं चे वाधि देवताम्। सिद्धं सिद्धाधिकाराँ श्चन्त्री पूर्वसमुदीरयेत् ॥ स्वर्गकामित्वादि नासिद्धोऽ धिकारे।येषां नरागामि त्त्यनेन जीवतां श्री शब्दादि स्वंनामी न स्तानांतचेतिशिष्टाचारः॥

नामदाद्भी। स्ती। व्रतिविश्वेषे ॥
नामधेयम्। न। नामिन ॥ नामैव ।
भागक्ष्पनामध्योधेयः द्रतिस्वार्थेधे
यः ॥ नामधेयानाच्च विधेयार्थेपरि
च्छेदकतयार्थवत्त्वम्। तथाद्वि। उ
द्रिदायजेतपशुकामद्रस्यभोद्भि च्छ
ब्देायागनामधेयम्। तेनचविधेया
र्थपरिच्छेदः क्रियते ॥

हैं हैं नाम।न। श्राकाशादिदेशाने संज्ञा कशब्दे। अखायाम्। आह्वायाम्। पर्याये ॥ नम्यते ऽभिधीयते ऽधीनेन । यमः। नामन्सीमक्तितिनपाति तः ॥ यदा । नायते । अध्यस्रते । मां। नामिति त्यादिनानिपातनाना लीपः ।। न नामग्रह्यां कुर्यात्कृपसास गुरोस्तया। भाषायात्रभिशस्तस्यजन क्खिरिशेषतः ॥ आत्मनामगुरानी मनामातिक्रवणस्यच । श्रेयकामा नगृइग्रीयाञ्चेष्ठापत्त्रक्षस्योः ॥ न मच्याखातायं प्रतिविश्वेषचीभव-तीतियुत्पत्त्वास्वादिविभक्तार्चे शब्दे ॥ यथा । उगाद्यनां कृदनान्य सहिता नं समासजम्। प्रब्दानुकरणच्चेवना म पञ्चविधंस्मृतम् ॥ सर्वाग्येतानि नामानि परस्त्रस्त्रणोनघ । सर्वान् कामानवामोतितसाराध्यजगहुरम् ॥ तन्मयत्वेनगाविन्दिमस्येतहाल्-भ्यनान्यया । तनायावांक्रितान्का मान्यद्वामोतिमानतः ॥ इतिवि ष्णुधर्मवचनम्॥ चक्रायुधस्यनामानि सहासवैत्रकी र्तियत्। नाशीचंकी र्त नेतस्वतपवित्रकरीयतेइति पुराणम् ॥ भगवन् सर्वधर्म जसर्वशास्त्रिशार द। कषा अधर्मव हु ले नरायां कागति।

नाम

भे नेत्। यद्यस्तितदुपाचे। हि द्यवा 🎘 तं वद्त्वमे । इतिजन्मेजवप्रश्रेचास उवाच । एक एव सहाराज त नोपायास्तिनापरः । सददार्घान-रातार्थधायेदेवीपदान्बुजम्॥ न सन्यघानितावन्ति यावती शक्तिर-स्ति इ। नामिदेखाः पापदा हेतसा ङ्गीति:कुतेन्द्रप ॥ अवसेनापियना मनीनयाचारितं यदि । निं। मंद दातितज्जातुं समधानच्यादयः ॥ प्रायश्चित्तन्तुपापानां श्रीदेवीनाम संस्कृति:। तस्याका जिभयाद्राजन्पु ग्युचेचेवसकरः ॥ निर्न्तरं परान्वा यानाससंखारणं चरेत्। किलाभि चाचभूतानि इत्वासर्वेमिट्जगत्॥ देवीं नमतिमस्यायान स पापैवि-जिएते। रइस्रंसर्वशास्त्राणांमयारा दबुदीरितम्॥ विस्थितदशेषेण भजदेवीपदान्वजम्। अजपां नाम-गायवीं जपन्ति निखिखाजनाः ॥ म हिमानंनजान-निमायायाये भवंमह त्। गायचींबाह्मणाःसर्वे जपन्तिहृद् यानारे ॥ महिमानं न जाननिमाया यावैभवं महत्॥ एतत्सव समाखा तं यत् पृष्ठनुत्वयाच्य । युगधर्मे व्यव खायां निभ्यः श्रोतुमिच्ह सि ॥ इ तिस्रीदेवीभागवतेमहापुराये ईस्कर्स्

नायिका

न्धे ११ ध्यायः॥

नामयत्तः । पुं । दीचितःसामयाजी-च्यःदिनामसाचसम्पादकेऽध्वरे ॥ नाने यत्तः॥

नामभ्रेषः। दि । स्रते ॥ इति हेस-षन्द्रः॥

नामापराधः। पुं। पाद्मोत्तरखण्डप्रसि हे साधुनिन्दादिरूपदुरदृष्टजनक-व्यापारविश्रेषे॥

नामापराधी । ति । नामापराधकृति॥ नायः । षुं । नये । नीता ॥ नयनम् । यीज् । स्त्रियोभुना ऽनुपसर्गद्रतिघ ज् ॥ नयमि । दुम्बोरनुपसर्गद्रति योवा ॥

नायकः । वि । नेतरि ॥ श्रेष्ठे । प्रधाने ॥ पुं। हारसध्यमधी ॥ सर्तिर ॥ सेनापता ॥ श्रृङ्गारसाधको ॥ नयति । सीञ्ा खुल् ॥

नायकाधियः। पुं। नरेन्द्रे। राजनि॥
नायका। स्त्री। दुर्गायाज्य्यचण्डाद्यष्ट
श्राक्तिष् ॥ शृङ्गार्रसाजन्वनिभाव
रूपायांनार्गाम्॥ कस्त्रूरीविश्रेषे॥
यथा। चूर्णाकृतिस्तुखरिका तिज्ञा
तिज्ञाभा के।ज्ञातस्तुखरिका तिज्ञा
कात्यकाखा। स्थूजाततः कियदियंकिजिपिण्डकास्तात् तसाश्विकिद्
भिकापिचनायिकेषा॥ इतिराजनि

नार्ज्ञः

घंग्रः॥

नारः। पुं। तर्णके ॥ नीरे । जले ॥
न। नराणां समृहे ॥ चि। परमातम
सम्बन्धिन ॥ नरसम्बन्धिन ॥ न
रात्समूहेऽण् ॥ नरस्वायम्। तस्वे
दमित्वण् ॥ मलमूचपुरीषास्थिनि
गैतंद्वाशुचिस्तृतम् । नारंस्पृष्टातुस स्नेहंसचेले। जलमाविशेदितिस्तृतिः॥
नारकः। पुं। नरके ॥ नरित न्याति
वा। नृ०। कृषादित्वात्वन्। ततः
प्रचायण्॥ चि। नरकस्थे॥ नरकेम
वः। तत्रभवद्रत्यण् ॥

नारकी। चि। नरकस्थे॥ यथा। परे याविहितंकर्मस्यकर्भेतिवदेच्यः। स उच्यतेश्रह्मघाती सहानारिकनार-की॥ इतिवृष्ट्यर्मपुरायस्॥

नारकीट:। पुं। श्रक्षकीटे। कुक्कर-कीटे। वरगी प्रतिभाषा ॥ चि। स्वद् साथा विद्यन्ति । प्रतिभेदिनी ॥ मारजः। पुं। पिप्प कीरसे। कगारसे॥ धमजप्राणिनि॥ विटे॥ नारज्ञीति खाते। नागरज्ञे॥ नारज्ञं मधुरा स्वस्था दे जेरं वातस्त्र सरम्॥ ॥ चुदोधक वस्त्र नारे॥ यथा। नारज्ञके सरमा कृतवी जपूरं ये। स्नाति खण्ड अ मरिचो द्वव पूर्ण सिस्नम्। श्रद्धं गले अ नारदः

विश्वतितस्वनरस्य तृथं सङ्गृद्धमाय इवराह्य हेण चन्द्रः ॥ नारङ्गन्तु प रंक्चं सुगन्ध सतिचाक्णम् । वात व्रक्षकं किष्वित् पित्तवं विश्वदंस्मृ तिमिति ॥ न । गर्ज्जरे ॥

नारङ्गचीरियो। खी। चीरिकाप्रभे
दे॥ चिष्ठानारङ्गमळांवै पचेत् स
पिषि तापिते। तन खण्डं विनि.चि
प्य पक्षं मन्तानतार्येत्॥ भीतभूतेविनि:चिष्य मानयाईश्रितं पयः।
नारङ्गचीरियोचैषा सुगन्धिसुरभी
कृता॥ विष्टम्भिनी चरेदातं पित्तच्य
गुक्पाचिका॥

नारक्षवर्षकम् । न । गाजरे। गुक्कने ॥
नारदः । पुं। देवर्षिप्रवरे । देवर्षीयां
मध्येभगताविभूता ॥ नरक्षध्यंभ्
। नराचितिवत्तव्यक्षिण्यक्ष् । नारं
ददाति। श्रातानुषेतिकः ॥ नारं पा
नीयमित्र्युक्तं तत्पित्यस्यः सदाभवा
न्। ददाति तेन ते नाम नारदेतिभ
विद्यती स्थागमः॥ नारं नरसमू इंख
ति कज्ञ नेतिवा ॥ नुरिदं नारमस्तानम् । तत् द्यति स्ताने। पर्मात्मवि
प्रयत्तं स्तानं ददाति उपदिश्रतीति
वा ॥ न । प्रस्विंशति सहस्वस्नोका

नाराचः

त्मने महापुरायाविश्वेषे॥
नारदीयम्। न । उपपुरायाविश्वेषे॥
वि। नारदसम्बन्धिन॥
नारसिंहम्। न। उपपुरायाविश्वेषे॥
वि। चसिंहसम्बन्धिन॥

नारसिंहवपुः। पुं। विष्णो॥ नरस्य सिं हस्यचावयवा यस्मिन् वपुषि खच्यनी तद्यर्थस्यसः। नरस्रसिंहस् नः सिंही। तथारवयवाः अवयवेच प्राग्येष धिवृचे स्यद्रस्य स्था । नारसिंहा नर्सिं हथारवयवा अस्मिन् सनीत्यसना नारसिंह प्रब्दान्यस्वर्थी थे। प्रे आय स्। तथाच नारसिंहः नरसिंहाव

यववत् वप्रवेश्व सतया ॥

नारा। श्वी। जले। नीरे॥ इतिशब्द०॥

नाराणः। पुं। सर्वलो इसयेवाणे। प्र

स्वेडने ॥ नरान् आचामित । च

सुः। इत्ये॰डः। ततः प्रचाद्यण्॥

यदा। नराणां समूहोनारम्। नार्
साचामित। डः॥ अम्बुहिस्तिनि॥

दुईने॥ ४॥ धृतिच्छन्दः प्रभेदे। इह
ननरचतुष्करहष्टन् नाराद्रमः चच

ते। यथा। दिनकर्तनयातटीकान
ने चाक्सच्चारिणी श्रवणनिकटक्

ष्टमेणेचणा कृष्ण राधान्विध। नन्विकिर्तिनेद्रनाराचमेषाति हुच्छे

इनंतिह्हमदनविश्वमाङ्गानिच्चा श्रु

### नाराय

सवस्तंह्तस् ॥

नाराचिका। स्त्री। नाराच्याम्॥ नाराची। स्वी। एष विकायाम्। स्वर्ष कारादीनां लाेच मुचाविश्वेषे । कां टा इति नार्जा इतिचभाषा ॥ गारा दिलात् की ष् । स्वलोनाराचे वाष भेदा नाराचीतिकश्वित्॥ नारायणः। पुं। अच्यते। भगवति। वा सुदेवे ॥ निक्तिर्यथा । श्रापेनारा इतिप्रोक्ता अभोवेनरसूनवः । ता यद् खायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥ इतिअन् । यद्यकि विकागत्स द हथा ते श्रुपते ऽपिवा। अन्तर्वेहिश्व तत् स वं व्याप्यनारायगः स्थितः ॥ इतिम न्त्रवर्षः। नारायणायनम इत्त्यम्मे वसत्त्वं संसारघोरविषसंचरणाय-सन्त्रम् । भृग्वन्तुभव्यमतयोयतयो स्तरागा उचैसारामुपदिशायाहमूई वाहुरिति वसिंचपुराणम्॥ शाः व्दिक्तिक्तु नाराज्यातानित चानि नारागीतिविदुर्धुधाः। तान्ये वचायनं तस्य तेन नारायवाः स्रातः ॥ नराणां सम्हानारम्। तस्वसम् इ इच्या । तद्यनमस्य । पूर्वपदा दितिसत्तम्॥ यदा । नराज्जाताः नाराः ग्रापः। ताम्रयनयस्य ॥ कचि कान्वलरे नरसार्थरम वालक्षुपगत- नाराय

इति। नरस्थापत्त्वम्। नडादिभ्यः फ 🕮 किनारायण: ॥ श्रीकृष्णे ॥ नाराय-ग्रस्वनिइसवदे इना मात्मासाधी शोखिखले। कसाची । नारायशोङ्गं नर्भू जलायनात् तचापिस त्यं नत वैदमायया ॥ श्रीकृष्णस्य मेनाविशे षे ॥ धर्भपुवर्षिविशेषे ॥ सन्धासि नि। परिवाजके॥ दग्डग्रहगामानेगा नरानारायणा भवेदित स्मृतेः॥ नारायणचे इम् । न । गङ्गावा इत धिइस्तचतुष्टयमिते नारायणस्या म केस्याने॥यथा। प्रवाहसव्धिंकृत्वा यादबस्तचत्ष्टयम् । अवनारायणः स्वामीनान्यः स्वामीकदाचनेति॥ नारायगतेलम्। न। खेाषधपक्षतेल विश्रेषे ॥ तत् विविधम् । स्वलां द्रष्ठ का चोति भेदात्॥ यथा। विल्लासि मन्यस्योनावपाटलःपारिभद्रकाः। प्रसार्ग्यश्वमधाच दृहतीकार्हकारि रिका ॥ वचाचातिवलाचैवयदंष्टास प्ननेवा। एषांद्यपनान् भागान् चतुई। गे ऽस्रसः परेत्। पादशेषं परिसायते बपाचं प्रदापयेत्। शत पुष्प देवदारमांसी ग्रें लेयनां बचा ॥ चन्दनंतगरं कुष्ठ मेखापर्योचतृष्टय म्। राजातुरगगन्धाच सैन्धवं तपुन ~ नेवम् ॥ एषांदिपंजिकान् भागान् अ

नाराय

पेषियत्वाविनिः चिपेत्। श्रतावरी रसच्चेव तैसतुं ल्यं प्रदापयेत् ॥ आ जंबायदिवागव्यची रंदचा चतुर्गुष स्। \*। पाने वस्तीतथाभ्यक्तेभाज्ये चैवप्रशस्य ते ॥ अश्वोवावातसभायो गजीवायदियानरः। पङ्गुखः पीठस पींचतेलेनानेनसिधाति॥ अधोभा गेचयेवाताः शिरामध्यगताश्चये । दत्तश्रुलेइनुसम्भेमन्यास्त्रस्रोगलग्र-है॥ यस्रमुख्ति चैकाङ्गंगतिर्यस्यच विइना । चीर्योन्द्रयानष्टशुकाञ्चर चीसाश्चयेनराः ॥ वधिराखस्त्रजिङ्गा श्वं सन्द्रमेधतएवच । अल्पप्रजाचया मारीयाच गर्भे नविन्दति॥वातान्ती ष्टपणायेषामन्त्र वृद्धिश्वदाष्णा। एत त् ते बवरं तेषां नाचा नाराय वां स्मृत मितिस्वल्पनारायणतेलम्॥ ॥ ॥ ॥ तावरी चां गुमती पृत्रिप भी गरीवला । एएएउस वमूबानि टइस्योः पूति कस्यच ॥ गवेधुकस्य मूलानितथास इचरस्यच । एषांद्रभपनान् भागा न् जनहोती विपाचयेत् ॥ पादशेवं रसे पूते गर्भ चैनं समावपेत्। पुनर्न वावचादाक्षताङ्गाचन्दनागुक॥ भे लेयंतगरं कुष्ठमेलामांसी स्थिराव-खा । अश्वाकासैन्धवंरासापलाहीनि चपेषयेत्॥ गव्याजप्रयसः प्रस्थीदी

नाराय

दावन मदापयेत्। भतावरीर्सप्र-स्यं तैनप्रस्विपाचयेत्॥ \*॥ अस तैबस्य सिदृस्य भृणुवीर्यमतः परम् । अञ्चानांवातभद्यानां कुञ्जराखांत यान्याम्॥ तैलमेतत् प्रयाक्तवः सर्ववासनिवार्णम् । आयुषांश्वन रः पीत्वानिस्येन हहोभवेत्॥ ग भेमश्वतरीविन्द्यात् किम्पूनमे।नुषी तथा। इन्क्रूबंपार्श्वगूबच तथेवा द्विभेदकम् ॥ अपचीं गण्डमा लाच वातरक्तं इनुग्रहम्। कामखां पाण्डु रागच्यासरीचा पिनामयेत् ॥ तै खमेतर्भगवता विष्णुनापरिकी चिं तम् । नारायणमितित्यातंनातान्त कर्यां गुभ मिति वृच्चारायणते जम् ॥ 🛪 ॥ विल्वा श्रगन्धा वृष्ट् ती श्रदं घृष्यो नाकवाचाचकपारिभद्रम्। चुद्राक ठिल्लातिवसाद्मिमन्यं मूलानिचैषां सरलायुतानाम् ॥ मूलंविद्वादयपा टबीनां प्रच्येनमेषां प्रवद्गितज् चाः॥ सपाद्यस्यं विधिनाद्वृताच्यहो से रपामष्टभिरेवपक्का ॥ पादावधे-पेशासेनतेन तैलाढकाम्यां समसे वदुग्धम्। छागस्य मांसहवमेव तुंख्य से जनसम्यक् विपचेत् सुवुद्धिः ॥ द्या द्रसचैत्रातावरीयां तैलेन तृच्यं पु नरेवतः । राह्माश्वगन्धाहुमदाक्का **公** 数数数

नाराय

ष्ठं पर्योचत्वागुरके भराशि । किन्धू त्यमांसीरजनीदय च ग्रेलेयकं चन्द नपुष्कराणि । एकासयष्टीतगराब्द पत्रम् भृङ्गाष्ट्रवर्गास्त्वचापलाश्रम् ॥ स्वीगोयवृष्चीरकचारकाखमेभः-समसे दिपलप्रमागाः। कपूरकाम्ही रसगाएडजानां द्यात् सुगन्धाय व दिक्तिकेचित् ॥ प्रस्वेददै। र्गन्यनिया रणार्धं चूर्णीक्रतानांदिपखप्रमाणम् । आले। द्यसम्यग्विधवदिपक्षंनाराय खंनाम सच्चतेलम्॥ ॥ सर्वै:प्र कारैर्विधवत् प्रयोज्यमञ्रस्य पुंसां प वनाद्भितानाम्। ये पङ्गवः पीठविसपे बाख एकाङ्गचीनाहितवेपमानाः। वाधियै गुक्रचयपी दिताय मन्या इन् स्मभित्रोगदात्तीः। मुक्तानरास्ते वखनीर्ययुक्ताः संसेव्यते सं सहसाभ विना ॥ वन्याचनारी समतेच पु चंबीरोपमं सर्वगृगोपपन्नम् । श्रा खास्रितेकाष्ट्रगतेचवाते वृद्धीविधेयं पवनार्दितानाम् ॥ जिज्ञानिखेदन्तग तेचग्रुखे श्रीनादकी जन्मरकिता नाम्। प्राप्नोति बच्चीं प्रमदाप्रिय स्वंजी बेच्चिरं चापिभवेद्यु वेव ॥ देवा सुरेयुदुवरे समीच्या साव्यस्थिभया नसुरै: मुरांश्व। नारायखेना पिस्वहं इयार्थं स्वनामते सं विचितना तेषाम् नारिके ॥ दति सुखवेषि मद्यानारायसतें ख

नारायगाप्रियः। पुं। भिवे॥ नारायस्वाः। पुं। सतपतितादीनां प्रायश्वित्तात्मके कर्म विश्वेषे ॥ नारायणस्यानम्। न। तीर्थविश्रेषे॥ नारायणाश्रमः। पुं। वद्याश्रमे ॥ नारायणास्त्रम्। न।विष्णोरस्त्रमभेदे॥ नारायगी । स्त्री । सन्याम् । त्रिवि ॥ उमायाम्। पार्वेच्याम्। दुर्गीया म् ॥ नाराययाज्ञाता । नाराययस्य विष्णोः प्रतिः ॥ यदा । नारस्य जीव राश्रेयनी स्थानभूता तत्त्वहृपे-च्यर्यः॥ अखायना नराधारा समुद्रम यनाऽपिया। नारायबीसमास्वाता नर्नारीप्रवर्त्तिका ॥ वसत्त्वहष्टास वेषुभूतेष्वनार्हितायतः । देखा व्या प्तमिदंसवें जगत्स्या बर्जक्रमिति देवीपुरायम् ॥ गङ्गायाम् ॥ मुहस म्ने:पत्न्याम् ॥ श्रतावयीम् । अ भीरी॥

नारिकेरः । पुं । नालिकेरे ॥ रखया-रभेदः ॥

नारिकेच:। पुं। नाणिकेरे॥ नविति नत्यते वा। गाजगन्धे। वाहुणका-दिग्। केनवायुना इवित चलिति। अ इसगती। अस्। नालिश्वासीकेस्य अ

数数数数

। रखयारभेदः॥

नारिकेखचीरी। स्त्री। चीरिकाप्रभे दे॥ यथा। नार्किलं तन्त्रास्य-च्छिनं पयसि गाः चिपेत । सिताग व्याज्यसंयुत्तां तत्पचेन्मृदुनाधिना॥ ना िको ले। इवा चीरी विख्या भीता ऽतिपृष्टिदा। गुर्वीसुमध्रा चुष्पार क्तिपत्तानिकापहेतिभावप्रकाशः॥ नारिकेखिः। पुं। स्त्री। । प्रिरः फले। । सदापुष्ये । नारिकेची। स्ती। सदाफले ॥

नारीक

नारी। खी। खियाम्। योषिति। प्रती पदर्भिन्याम् ॥ नृनर्यार्टेड्यिकेति भाक्नरवादिगखेपाठात् ङीन् जाति खबगखडीचा ऽपत्राहो कीन् तत् सिव योगेन हर्द्धिया यदा। नुनेरस्थवा धर्या। ऋते। ऽनिति नराचेतिवार्त्त बाचाञ्। ङीन् ॥ श्रक्षाश्वतस्रोजा तया भवन्ति। तथाचि । पद्मिनीचि विषीचैवग्रङ्खिनी इसिनीतया । चतस्त्रोजातयानायोरतीचेयाविशे-षतक्तिरतिमञ्जरी ॥ मधाख्य क न्दोभेदे। सानरी ॥ यथा। रोापानां नारीमि:। श्विष्टोब्यात् कृष्णोव:॥ विषघुनि [111] 11

... नारीकवचः । पुं।सूर्यवंशीयमूखकरा ने। अध्याकपुत्रे॥ वाइसीनि:चने नारीष्टा। स्ती। मस्तिकायाम् ॥

नारीष्टा

च्यातले ऽस्मिन्नियमाये विद्वा भि:खीभि:परिवार्धरिचतः। ततस्तं नारीकवचमुदा इरनीतिविष्णुप्रा खे ४ अंग्रे ४ अध्याय: ॥

नारीके बः। पुं। नाखिकेरे ॥ इतिश ब्दचिन्द्रका॥

नारीकेखी। स्वी। नारिकेखे॥ नारि केलजमरी॥

नारीचम्।न। ना.खता इतिशीड भाषाप्रसिद्धेशाकविश्वेषे ॥ तसे शु भाज्ये वहुजीरकान्विते सुस्वेदितं नारिचसंचयाकम् । ससैन्धवं तक विलाख्य पाचितं सम्प्रापितं प्राकृत भाग्यकेन ॥ इन् वातहरं वत्सं क पकृहोगनाश्रनम् । इसं पित्रइरं किष्य च्छावांनारी चसंज्ञवाम्॥

नारीतरङ्गः। पुं। रे षिष्ठे। कामुके॥ नारीतरङ्गकः। पुं। नारीद्राथम्। न। खिया:चीरे ॥ ना यो खघु पयः भीतं दीपनं वातिप त्तित्। चत्रुःश्रूवाभिघातमं नस्रा खोतन यार्यम्॥

नारीद्रषणम्। न। खीणांदाषोत्पाद के॥ यथा । पानंदुर्जनसंसर्गः पत्त्या चविर्हाऽरनम्। स्वप्नीन्यगेचवास श्चनारी खांदूष यानिषर् ॥

मुद्रे ॥

न लम् न। काण्डे। नालायाम्। उ त्पनादिदण्डे ॥ मृणाले ॥ नन्ति। गाजन्ये। ज्वितितिगाः॥

नालः। पुं। नले। जन्ननिर्गमे ॥ यतः । प्रवातः॥ काछे॥ पद्मादिवृन्दे ॥ नजस्य नेन नाजयति या। नजान्ये । इल्प्येतिघञन्ता ॥

नासवंशः। पुं। मले ॥ नाला। स्ती। नाले। अञादिद्रखे॥ नति। गानः। चिनितिनसन्ते भ्योगः॥

नाितः। स्ति। नाद्याम्। त्रिरायाम्॥ पद्मादिहर् । शाक्तविशेषे॥ ना जिकाः। पुं। महिषे ॥ न। पद्मे ॥ नाजिका। स्त्री। नाजिताभेदे। स्तेत कलंबाम् ॥ पद्मादिनाले ॥ चर्म कषायाम् ॥ इस्तिनः कर्णवेधन्यः म् ॥ नाले ॥ काले ॥ चुित्तरं भ्रे ॥ विवरे ॥ विषामाजने ॥ नाज्याम् ॥

नालिकेरः। पुं। नारिकेले। नालियर इतिभाषा प्रसिद्धे॥ नाजिकेरफर्ज भीतं दूर्ज्यं विस्तिशोधनम् । विष्ट मिन टंइगं वल्यं वातिपत्तास्त्रहाइ

नृत् ॥ विश्वेषतः काम बना जिके रं निइन्ति पित्तज्वरपित्तदे। बान्। त नालिके

देवजी खेंगुक्पित्तकारिविदाहि विष्ट अ मिमतं भिषिभः ॥ तस्यामः शी तखं इयं दीपनं शुक्रखं जघु। विपा सापित्तजित् स्वादुवस्तिगुद्धिकरं पर म्॥ \*॥ नािक केरस्य ताल स खर्ज स्यशिरांसित्। कषायिक्षमध्रवृं इणानिगुरुणिच ॥ ॥ प्रथमवयसि दत्तं तायमत्यं पित्रनः शिर्सि निद्धि तभारा नाचिकरा नरायाम्। सचि ष मस्तकलां द्यु राजीवनानां नि कृतम् पकारं साध वे। विसार्नि ॥ अस्यपाका यथा। कुडबं नालिकार सस्तां हषदिपेषितम्। गुरुखण्ड स्य कुडवं गव्यचीरे चतुर्गुग्रे ॥ आ ले। द्या विकेर्य जले सदिय नापचे त्। धान्यकं पिप्पाचीं शुग्छीं चात् जी तंसुच्ितम्॥ शायप्रमाखंप्रच्येकं श्रीतीभूतेचिपेर्व्धः । नाचिकेर स्व ग्डोयंपंस्वनिद्रावसप्रदः ॥ अन्त विक्तं वर्धकासंशू लंचपरिशामलम्। नामवेद्रतापित्तच मुर्ष्यंदावान ले। यथा ॥ अवष्टतपत्तेन मुमाएउवना विकेरस अर्जनंविधेयमिति ॥ वाज स्य नालिकेरस्य जलं प्रायाविरेचन-मितिवस्माः॥ नखति नल्यते वा। याच । वा हु चकात्रस्य । केन वायुना ईर्यते। ईर्ः। घम्। नानिश्चासी 🌋

18888 1888

## नाचीत्र

केर्घ ॥

नालिकेरकः। पुं। नालिकेरे॥
नालिकेरचीरिका। खी। नारिकेख
चीर्याम्॥
नालिता। खी। पट्टमाके। नारीचे॥
नाली। खी। मानकडम्बे। उग्छल इ
तिभाषा॥स्वतः प्रसिद्धेमाकविमेषे॥
नालेन रिहता नाली सुस्विन्ना सु
ष्टिपीडिता। घते तसे परिचित्ता
चिन्द्यीपचसंयुता॥ नाली सराखघः भीता पित्तनुत् कफशतला
। ब्रह्मलेकिकरी जेया लिसा भोयविन्ना सता॥ इस्तिकर्या वेधन्याम्॥
घन्नाम् ॥ पद्मे॥ पद्मद्रखे॥ प्रणा

त्वान् ङोष्॥ नालीकः। पुं। अङ्गे॥ भरे॥ भत्वे॥ मुखमानायःसंयुक्तोयरे॥ न। अङ्ग

ल्याम् ॥ वाद्यविश्रेषे ॥ नलति अन

या वा। यालः । इलक्षेतिघञ्॥

नालयति वा। पचायच्। शारादि

ना जी किनी । स्त्री । पद्मसमू हे । पद्मि न्याम् ॥ ना जी का नि सन्त्यास्थाम् । पुष्करादिस्वादिनिः ॥

नाचीघटी।स्ती । दण्डवेाधिवाद्यप्र असेदे॥

नालीव्रयः। पुं। नाडीव्रये॥

षर्डे ॥

XXXX

नाग्न:

नावनम्। न। नस्ये। नासाग्राह्योषधे॥ नावयक्तिकः। पुं। कालविशेषे॥ नत्र यज्ञोऽस्मिन् वर्त्तते। तदस्मिन्व र्त्ततद्रस्युपसङ्ख्यानादृष्ट् ॥

नाविकः । पुं । कर्षधारे । नैष्टिष्टहण्ड धारके ॥ नावा तरति । नैष्टिचष्ट-नितिठन् ॥ नैष्टिष्टिष्टा । ब्रीह्या हिस्ताट्ठन् ॥

नावी। त्रि। नै।मति ॥ नै।रख्यस्य । ब्रीष्ट्रादित्वादिनिः॥

नायम्। ति । नै। तार्यदेशे ॥ न । नै। तर्णयोग्यजले ॥ नावा तार्यम्। नै। वयोधर्मे त्यादिनायत् । वान्तोयी-त्यवादेशः॥

नाशः। पुं। पलायने ॥ निधने ॥ अनु
पलसो। भद्रभंने ॥ परिध्वस्ती ॥
नश्रनम्। ग्रश्यः। घञ्॥ कुलनाश्र
कारणंयद्या। भन्ततात् पारदार्याच्य
तथाऽभच्यस्य भच्यात् । अश्रीत
धर्माचरणात् चिप्रं नश्यति वैकुल
म्॥ अश्रीचयेवेददानात् टपलेपुतच्येवच । विद्यताचारहीनेषु चि
प्रंनश्यति वैकुलम्॥ इतिवृम्गुराण
म्॥ यावच्चवेदधर्माः स्यु यीवत् स्था
च्छक्षराचनम् । यावन्स्याच्छ् चिकु
च्याच्य तावनाश्रोभवेन्नहि ॥

नामनः। चि। नामकर्त्तरि॥ नामय 💥

数次数数

ति। ग्राम्य । ल्यः॥ नाशी। वि। नाश्विशिष्टे॥ नासच्चौ । पुं । अश्वितीकुमारयाः ॥ न सच्यं यथा स्ता वसच्यौ । न अस च्यो। न आएन गहितननः प्रकृति भातः ॥ 🛪॥ संज्ञाच द्धर्यस्य स्वी उत्त रक्रीधृताश्वरूपा तपञ्चन्यासीत् स्वीपितस्तक्षेक् स्रकृष्पीस मीपमगात्। सचतयान्यपुरुषधिया नासास्तावः। पुं। पीनसे ॥ निरसासन् तनासापुटेरेताऽभ्यवि चत् । तनतानाताविच्युपाऽऽ खा यते । नासांत्यक्तवन्तीनासच्यी। अ न्येयोगीतिडः। द्यापारितिइस्वल मिति वा॥

नासा। स्त्री। नासिकायाम् ॥ नास्रते। गास्यब्दे। गुरोश्वेच्यः ॥ नासते ऽनयावा। अच्। इत्रवितिघञ्जा॥ अखाः युभागुअन चर्णयया । गुन-नासःस्वीस्थाच शुष्कनासेतिजीव नम्। किनाग्रह्यनासः खादगसाग मनेरतः ॥ इधिनासे वसीभाग्यं चै। रमाक्षिते हिया । खीसत्यासिप टनास ऋजुभाग्यवतांभवेत्॥ अल्प क्छिद्रा सुप्टाच अवकाच त्रपेश्वरे। क्रोदः च अवकास्या दनिनां चचुतंस कृत्दतिगर्डप्रावम्। दारीर्द्धि तदाकिया। स्तस्यदारस्थकान्छ । उप नासिका

रिभित्तिधारककाछे॥ वासकष्टचे॥ 🖁 नासाछित्री। स्त्री। पृथिकापिस्थि॥ नासादाव। न। दारार्द्धिस्थतकान्छ। जान्काठ इति कपालि इतिचरी। स्भाषा॥

नासायानिः। पुं।सागन्धिकाखाकी वे॥ नासालुः। पुं। कट्फल वृच्चे॥ नासासंवेदनः। पुं। काण्डीरखतायाम्॥ नासिकस्थमः। दि । नासिकां शब्दायमा नांयः करोति तच ॥ नासिकयाग्र-ब्दकर्तार्॥ नासिकां धमति। ना-सिनास्तवयाधाधिटीरितखग्र। सु म्। खित्त्यनव्ययस्येति इस्त्रः ॥

नासिकस्थयः। वि। नासिकया पानक र्त्तरि॥ नासिकां धयति । घेट्पाने। नासिकास्तनयादितिखग् । सुम्। हस्वः॥

नासिका। स्त्री। नासायाम्। गन्धवहा यास्। घार्येन्द्रिये। नांक इति भा-षा ॥ नासते। गास्ट । खुन् ॥ नासिकामखम्। न। नासास्थितमले। शिङ्घाणे। सिणक इति रेंट इति-चभाषा॥

नातिकाशब्दः। पुं। घोत्कारे। घरा डू इति भाषा॥ यथा। श्रयानं रा-वर्णं हृष्ट्वा तल्पे महति वानरः। नासा 🎘

नास्तिकः

यृथैस्त घोत्कारै विश्व द्विष्य स्वेवके रितिनारसिंइपुराखे ४५ अधायः॥ नासिक्यन्। न। नासिकायाम्॥ वि। नासायांभवे ॥ शरीरावयवाद्यत् ॥ नासिक्यो। पुं। अश्विनीकु मार्याः॥ नासिकात्रम्। न। नासिकायाम्॥ नासीरम् । न। नायकाय्यके । नायक स्याग्रेसारिकायां सेनायाम् ॥ सेना मखे॥ पुं। अग्रेसरे॥

नास्ति। अ। अस्तित्वाभाववति। अवि बमानतायाम्। नहिं इति भाषा॥ यथा। अतिथिवी सक्वेव राजा भा यातथैवच । अस्तिनास्तिन जानित-देहिदेहि प्न: प्न: ॥ इतिचाण-क्यम्॥

नास्तिकः। पुं।ईश्वरनास्ति खवादिनि पाषण्डे। वेदाप्रामाण्यवादिनि। ना स्तिप्रलेश्व इतिमतिविधिष्ठे। ली। कायतिके। वार्षस्यन्त्ये ॥ सचपिषु धः। साधामिकः यागाचारः सीचा न्तिक: वैभाषिक: चार्वाक: दिगन्बर श्चीत सेदात्॥ नास्ति परलोकः इ तिमतिरस्य। चित्तिनास्तिद्ष्टं मति रिति नास्तीतिनिपातात् वचनसा मर्थात्रास्तीतिनिपाताखातसमुदा यादा ठक् ॥ यदा। नास्ति यज्ञफलम्

नास्तिच परले। तः इच्छेवंकायति।

नि:श्रङ्कः

केशब्दे। डः॥

नास्तिकता। स्त्री। मिऱ्याद्टष्ट्याम्। प रले। कम् षावुद्धी । कर्मफलापवादक न्नाने ॥ नास्तिकस्य भावः। तल् ॥ नास्तिकष्टत्ति:। वि । नास्तिपरले।क इति प्रवर्त्तके ॥

नास्तिकाम्। न। ग्राखीय फलवलार्भ सु फानाभाववुद्दी ॥ नास्तिकस्य कर्य भावावा। पुराहितादित्वात् यक्॥ नास्तिदः। पुं। श्राम्रहचे ॥ इतिभव्द चन्द्रिका ॥

नास्त्रम्। वि । वजीवद्दीदिनासासस्य न्धिन्यां रज्जा। नांयदति भाषा ॥ ना सायां भवम्। शरीरावयवाद्यत्॥ नाइ:। पुं। वन्धने ॥ कूटे ॥

नाइन:। पुं। क्षेक्जात्वनरे॥ इति हेमचन्द्रः॥

नाह्याः। पं। ययातिभूपते।॥ नहु पस अपच्यस्। अतर्ञ्॥

नि। स्र। निवेशे ॥ भृशार्थे ॥ निच्यार्थे ॥ संग्रये ॥ चीपे ॥ कै। शक्ते ॥ एपर मे ॥ सामीप्ये ॥ झाम्रवे ॥ दाने ॥ ॥ सोची ॥ अन्तर्भावे ॥ वन्धने ॥ रा शा। अधाभावे ॥ विन्यासे॥ निश्व वे ॥ निषेधेपीति दुर्गादासः॥

नि:चनः। नि। चनिय गृन्यदेशादै ॥ 🕱 नि:ग्रह्नः। चि। निभीके ॥

**数数数数**:

नि:श्रीग

नि: प्रखाकः । चि । निर्जने । रहसि ॥ निर्गता भलाका यसात्॥ भलाका या निर्गतावा॥

नि:शल्या। स्ती। दन्तीवृत्ते॥ नि:शूकः। पुं। सुग्उशाची॥

नि:श्रेप:। वि ! निखिले । समस्ते il नि:क्रान्तं श्रेषात् । निराद्य इतिस-

मासः॥

नि:शोकः। दि। ग्रीकवर्जिते ॥

नि:श्रोधः । वि । निर्मले । सष्टे । श्रो नि:श्रेयसकरः । पुं । जाने।त्यत्तिहेतु धिते ॥ अनवखारे ॥ निष्नानं शोधा मसात्॥ ग्रोधानिष्कान्तिमितिवा॥ नि:श्रयणी। स्ती। अधिरेा हिण्याम् नि:श्रियगी। स्त्री। । इतिशब्दर्ता

वखी॥

निःश्रेषाः। स्त्री। वंशकाष्टादिनिर्मिते इतिसीढी इतिचभाषा। निश्चिता श्रीषाः पङ्क्तिरच ॥ खर्ज्जूरीपादपे ॥ नि: श्रेणिका। स्त्री। निश्रेणी इतिका नि:पन्धि:। वि। दृढे ॥ सुषा० पत्त्वम्॥ वनवत्तर्याम् ॥ नि:श्रोखाम् । श्राध री हिग्याम् ॥ यथा । मानुष्यं दुर्व भं प्राप्य सेवितान महेश्वरी। नि:श्रे

नि:सङ्ग

数数数数

हे ॥ अपिच । आसाद्यजना मनुजे 🎖 षु चिराह्रापं तचापिपाटवमवाप्यनि जेन्द्रियागाम् । नाभ्यचेयन्तिजगतां जनिविचि ये त्वां निश्चे विकाशमधिर द्यपुनः पतन्तीति देवीभागवतम्॥ निःश्रेगी। स्ती। अधिरोहिग्याम्॥ निःश्रेयसम्। न। कल्याये ॥ मोची॥ विद्यायाम् ॥ अनुभावे ॥ भन्तो ॥ पुं । श्रञ्जरे । श्रिवे ॥ निश्चितं नितरां वाश्रेयः निःश्रेयसम् । अचत्रविच त्रेचादिनानिपातितम्॥

च्चेन माचीपयागिनि कर्मयागे। स त्यासे ॥नि:श्रेयसंकरे।ति। दुकुञ्० । क्रमोहेत्ताक्कीत्यानुलाम्येषिति च्चेच्चेंट:॥

नि:श्रेयसकरी । स्ती । विद्यायाम् ॥ टि चान्ङीप्

सोपाने । अधिरोहित्याम् । नसेनी निःश्वासः । पुं । मुखादहिर्निर्गमनशा जिनि वाये। ॥ निर्गतः श्वासः ॥ निः श्वसनं वा। श्वसः। घन्।।

क्रायप्रसिद्धे त्यावि । निरसायाम् । नि: पमम् । अ । गर्ही । निन्द्यमाचे ॥ निर्गतं समसन । तिष्ठतु प्रभृती निचे-त्त्रव्ययीभावत्वम् । सुविनिद्भेर्धर्-

तिषचम्॥

णिकाग्राल् पतित अधर स्थेव विद्या नि:सङ्गः । पुं । देशदिसङ्गर्शिते पर

नि:सह

मात्मनि ॥ निःसङ्गस्य समङ्गेन कूट स्यस्य विकारिया। त्रात्मने। इनात्म नायागा वास्तवा नापपदाते ॥ स्व तोवुद्धं स्वतः शुद्धं स्वतो मुक्तं निरा-त्मिका । अविचारितसंसिद्धि रवि द्या चिङ्गते कथम्॥ चि । सविक ल्पकानन्दानासक्ते। निर्पेचे ॥ फ लानभिनिवेशवति ॥ मेलनर्हिते ॥ यथा। मत्यस्य सङ्गा दभवच ये। मे सुतादिरागा स्विता ऽस्मितन । नि:सङ्गता मुक्तिपदं यतीनांसङ्गा द्रश्रेषाः प्रभवन्ति देशषाद्रति ॥ निः सङ्गण्य मुक्ताः खा द्वीषाः सर्वेषि स क्रजाः। स्क्रात्पतत्त्व है। चानी चाव श्यंकिम्ताल्यविदितिकुलार्थवः ॥

नि:सत्तः। ति। घैर्धशून्ये॥ नि:सन्धः। चि। सन्धिः। इते। इते। नि:सम्पातः । पुं । अर्द्धराचे। निशीये ॥ नि:सीमः । चि । अपर्यन्ते ॥ नि:सर्गम्। न। सन्धौ ॥ उपाये ॥ र्गमन प्रवेशमार्गे॥ निस्र न्यनेन। स्गता। कर्षे खट्॥

नि:सइतरः। वि। असइतरे॥ सहेनि पूर्वात् पचाद्यजनात् तरप्॥ नि:सइत्वम्। न। अचमले ॥ सइते । घरः। पचादच्। उप्रसर्भेगसमा सेत्वप्रस्थयः॥

नि:स्व:

नि:सार:। पुं। भ्योनाकप्रभेदे ॥ मा खोटरचे ॥ वि । सार्रहिते॥यथा । मान्छे नद्बीसम्भनिःसारे सा रमागंगम्। यः करोति स समाहै। जखबुदुदसिक्भे॥ जगत् सर्वन्तुनिः सार मनिच्यं दुःखभाजनम्। उत्प यने चगादेतत् चगादेतदिपयते॥ निःसारकः। पुं। अतीसारभेदे ॥ द्रशा ससारेण समाचिकेण भुज्जीत निः सारकपीडित स्तु। सुतप्तकुष्यक्रिय तेन चापि चीरेग शीतेन मध्युते न ॥ भुन्तीतपव्यमितिश्रेष:॥ निःसार्णम्। न। गृहादीनां निर्ममा दिपये। निःसर्खे ॥ निष्कासने ॥ निःसारा। स्त्री। कदकी वचे ॥ नि:सारित:। ति। निष्कासिते। विच व्याते॥ निःस्तः। दि। निर्गते॥ माचे ॥ निर्ममे ॥ गेहादिम्खे । नि निःसेहः । वि । सेहवर्जिते ॥ निर्मतः से हायसात्॥ नि:सेहा। स्त्री। अतस्याम् ॥ निश्चये नसेहा ऽखाम्॥ नि:स्वावः। पुं। श्राचाये। मासरे। मां ड इति प्रसिट्धे भन्तर्से॥ नि:स्व:। चि। दरिहे॥ अखन्य यं य या। स्पानारी विख्वाच वनी पा 🛱

निक्षा

क्डे सामुद्रकम् ॥ निर्गतं स्वमस्य । स्वाजिष्कान्तोवा॥

निकट:। दि। समीपे। त्रासन्ते॥ नि वड्डम् । निवड्डार्थान्नेः सम्मोद्विति चात् कटच्॥ निकटति वा। कटे॰। पचाद्यच् ॥

निकरः। पुं। निवहे। सङ्घे ॥ सारे॥ न्यायदातव्यवित्ते॥ निघी॥ निकी यते। क्वविचेपे॥ ज्दारप्॥ निकर्षणम्। न। सन्तिवेशे । पुरादे। ग्रहादिरचनापरिच्छिन्नदेशे ॥पुरा देवीहिविहरणभूमा ॥ कर्षणानिर्ग

तम् । निराद्य इति समासः ॥ निक्षः। पुं। शासापादासे। क्षे॥नि क्षति। क्ष । अच् ॥ निकष त्य तेनवा। गोवर्सभरेच्यः।चकारा त् घोवा ॥

निकष्णम्। न। उत्तेखने ॥ निवधा। अ। मध्ये॥समीपे। निकटे॥ निक्षा। स्त्री। विश्रवस्थामार्यायाम्। राचसमातिर ॥ निकष्यम्। कष हिं सायास्। आःसमिग्निकपि-स्थास् ॥

निक्षात्मजः। पुं। राच्छे ॥ निक्षा या स्नात्मनः

निकास:

दै। शिरासकी । संगुष्की पाग्ड्रन निक्षधोपसः । पुं। श्रागो । निकषे ॥ खी नि:स्वस्य विर्लाङ्ग्ली॥ इतिगा निकामम्। न। यथे सिते। इष्टानित त्रमे ॥ निकसनम् । कस् । घञ्॥ निकायः । पुं । जच्ये ॥ सधर्मि प्राणि सं इते। ॥ संइतानां समुख्ये ॥ निख ये। सद्मनि॥ पर्मात्मनि॥ निची यते। चिज् । सङ्घेचानात्तरा धर्ये इतिषञ् आदेश्वतः ॥ वि। का यर्चिते॥

> निकायः। पुं। निखये। गृहे॥ गि-चीयते ऽस्मिन् धान्यादिकमितिवि ग्रहे चिनाते र्धिकर्ये खत् आया देशो धाचादेः कुत्तवच पायसा न्नायनिकायधाया द्रचादिनानिपा च्यते॥

निकारः। पुं। परिभवे ॥ उत्कारे । धा न्यस्योत् चेपले ॥ अपकारे । त्रिप्र कारे ॥ निकृष्टीकरणम् । कुञी घञ्॥ निकर्यम्। क्षविचे पे। क्ष धान्य इति घञ्॥

निकार्याम्। न। वधे। मार्गो॥ ॥ कुञ्। स्वार्षश्यन्ताद्भावे स्युट् ॥ निकारी। ति। अपकारिणि॥ निकाशः। पुं। प्रकाशे ॥ निकाशनम्। निकाशते वा । काशु । घञ् अञ्चा ॥ समीपे ॥

निकासः।पुं। नीकाश्रे॥

ශන්න්නී

भिक्षातः श्रिक्तिक्वः पुं। कुडवपादे। प्रस्त इति विकव्यति । कुच्य० । अच्॥ निकुष्वकः । पुं। निकुष्वे ॥ स्वार्थे कः ॥ जलवेतसे । वानीरवृच्चे ॥ निकुच्चितम्। न। सङ्गीतप्रसिद्धे अ क्षहारान्तर्गत शिरोविशेषे॥ निकुचः। पुं।न। कुच्चे। लतादिपि-हितस्थले ॥ के।जायते । कावजनि वा। जनीः। सप्तम्यांजनेर्डः । पृः। निर्चोपसर्गान्तर्निवृच्दर्थः ॥ निकुष्तिकाम्बा। स्त्री। कुष्तवस्त्रयाम्॥ द्रयङ्ग्याःश्रीवल्लीसदृशी॥ निनुम्भः । पुं । नुम्भनर्णस्वतनये ॥ इ न्तिकाषधा ॥ निकम्भाखवीजम्। न। जयपाले॥ निक्भितम्। न। चत्त्वविषयकाऽष्टे। त्तर्भतकर्गान्नग्रतकर्गाविश्वेषे ॥ निकुम्भिला । स्त्री। लङ्कायाः पश्चिम निक्कषाः। पुं। वीयाया अन्यस्य किन्न आगवर्त्तियां प्रक्तिविश्वेषे॥ विक्मो। स्ती। दनीवृत्ते॥ निक्रम्बम्। न। कदम्बके। समृहे॥ निक्रति। निक्यतेवा। कुरुच्छेद ने। क्रमञ्देवा। वाह्यकात्त्र-

निकृति:। ची। अर्त्सने ॥ चेपे॥ प्र ठे ॥ शाब्दो ॥ अभिभवे ॥ दैन्ये ॥ निकृष्टाकृति: क्रिया परप्रतार्णरू-पा। यदा। पराभीष्टस्निकर्त्तनम्। कृती । दक्कृष्यादिम्यदतीक् ॥ निकृष्टः। चि । अधमे ॥ निकृष्यतेसा। कृषः। तः ॥ जात्याचारादिभि-निन्दिते॥ निकेत: । पुं। निकेतने । आश्रये।वे प्यनि ॥ निकेतनम्। कितनिवासे। घञ्॥ निकेतनम्। न। ग्रहे। गेहे॥ निके च्यतेऽस्मिन्। कितः । अधिकर गोल्युट्॥ निकाचकः। पुं। श्रङ्कीठवृच्चे। टेराइ तिभाषा ॥ निकुचते । कु चयव्देता रे। कुञादिचात्बन्॥ राहे:शब्दे। प्रकार्ये। क्ये। क्यने ॥ क्रायाञ्चे । नाविति अनुपसर्गद-तिचानुवर्श्वमाने कसोवीसायाञ्चे-च्यप्॥ निकायः। पुं। निकासे। दासे॥ कसा । क्योवीयायाचित पचेघन्॥

निच्य

कृते॥ न्यकारि। क्तः॥

म्बच् ॥

নিखিল:

निग्म

स्वापितधनादै। । निचिष्यतेसा। चिपप्रेरणे। ताः॥ निचेपः। पुं। उपनिधी। न्यासे । स्व

धनस्वान्यस्मिन्नपेणरूपे व्यवहार्वि ग्रेषे। धरोइर इतिभाषा॥ यथा। स्वह्रबां यच विश्वम्मा विचिप च्य-विशक्षित:। निचे पे। नाम तत् प्रो क्तं व्यवहारपदं वृधेः ॥ असङ्खात मविज्ञातं समुद्रं यनिधीयते। तज्जा नीया द्पनिधिं निचेपं गणितं वि-दुः॥ निचेषं वृद्धियेषच क्रयं विक्र य मेवच। याचमाना नचे ह्याद र्इतेपञ्चकांशतिमति नारदः ॥ नि-चिष्यते। चिष्वं। घञ्॥ शिल्पि इस्तेसंखर्त्मार्पते भाग्डे ॥

निचेपितः। चि । प्रयाज्येनान्येन निवेशिते ॥ चिपेर्यंनात् कर्म णिकः॥ निचेता। वि। निचेषसकर्त्तरि॥ नि चिपति। चिपः। तृच्॥

निखर्वः। पुं। न। दशखर्वतङ्खाया म्। १०००००००००।। निखर्वति । खर्नगता। पचाद्यच् ॥ चि । वाम ने। बाना इतिभाषा॥

निखात:। दि। खनित्वारे।पिते॥

🗴 निखिल:। चि। ऋखिले। निःशेषे।स

मस्ते ॥ निरनं विच मस्तात् ॥

🗴 तिचित्तः। वि। परिचित्ते। न्यस्ते ॥ तिगडः। पुं। न। वन्धने। मृङ्खाया 🛱 म्। बेडी इतिभाषा ॥ निगतो गडः सेचनमस्मात् कठिनत्वात् ॥ निग लिति वा। गलयदने। अच्। उत यारेकत्वम्॥ इस्तिने। ले। इमये पा दवन्धोपकर्षे। अन्द्के॥

निग्रित:। वि। वहे ॥ निग्रह:सन्द्रा तोऽख। तारकादित्वादितच्॥ निगयाः। पुं। ह्रामधूमे ॥ इतिनिका यद्वभेषः ॥

निगदः। पुं। भाषणे। कथने। निगा दे ॥ निगदनम् । गदः । नै।गदेन्य प् वा ॥ निगद्स्तुजनैर्वे चदं च्यागमा त्उचैर्जपे॥

निगद्तिः। वि। उन्ते॥

निगमः । पुं । वागिजे । वगिजि ॥ नि गमे पुर्थाम् भवः। तचभवद्रच्यण्। संज्ञापूर्वकत्वार्वृद्धाभावः॥ पुर्याम् ॥ कटे ॥ वेदे ॥ विश्वक्पये ॥ निश्व ये॥ अध्वनि॥ प्रतिज्ञायाम् ॥ प-र्थायकथनेन वेदार्थ वाधकेग्रन्थविश्रे-षे॥ निगम्यते ऽचानेनवा। गस्तु०। गाचरसञ्चरितसाधः॥

निगमनम्। न । प्रतिकू जप्रमायाभा वस्य चनप्रतिज्ञोपसं हार्वचने । त स्मात्तघेतिवचने ॥ यथा । असक् र्र दन्चिनिताना मथाइततर्निजाप **8888** 

निगाद:

देशानाम्। प्रामाख्यपरमसीमानि गमन मिद्मेव निखिखनिगमाना म्॥ १०३॥ इदमेव आत्मैकत्त्वमेव ॥ हेन्वपदेशात् प्रतिचायाः पुनर्वच नंनिगमनम्। इतिगातमः॥ ३८॥ हितार्थापिविणिष्टपचधर्मस्य अपरे य:बवनं प्रतिज्ञायाःप्रतिज्ञार्यस्य सा ध्विशिष्टपचस्य वचनंनिगमनम्। तथाच याप्तिविशिष्टपचधमे हेत्क यनपूर्वकसाध्यविशिष्टपचष्रदशकः -बातपच वर्म हेत्त्राणसाधविशि -ष्ट बेाधकस्ताद्य ग्रसाध्य वाधकावान्या-यावय वे निगमनमिति चन्वियतिरेकिभेदात्रभेद इत्या श्यः। व्यतिरेकिणित् तस्यान्ततेष स्वेवाकारद्रस्यपरे ॥

निगमाचार्थ्यवाकाम्। न। वेदगुरुवच ने। उपनिषद्याखानुकपदेशे॥ नि गमस्य बाचार्यः तस्यवाक्यम् ॥ नि गमाचार्ययोशी वाकाम्॥

निगमानाः। पुं। उपनिषद् ॥

निगरः। पुं। भाजने ॥

निगर्याः । पुं। गले ॥ हि। मधू मे इति प्रबद्दतावली ॥ न। भाजने । नि गलना द्तिभाषा॥

निगादः। पुं। निगदे। कथने॥ निग दनम्। गदः। नैागदे स्वबभावे निग्रहीता। चि। तर्जिते ॥ पीडिते॥ 🎇

निगृष्ठी

घञ्॥

निगारः। पुं। अच्छो। गर्छे॥ निग रगाम्। गनिगरणे । उच्चीर्यदति-घञ् ॥

निगाख:। पुं। अश्वगखदेशे॥ निगख च्यनेन। गजत्रद्रने । इजक्वेतिघ ञ् । संज्ञापूर्वकत्वाबबुद्धिः ॥ निशि र त्यनेनशा। गुरु। उत्योश्हरिय-ञ । अविविभाषेतिवातः ॥ घत्रः वन्धसमीपस्था निगानः कीर्त्तिता व्धैः । तिस्मनेवसियानीमरामनः गुभकृत्मतः। दृष्यश्रमास्म्॥

निगालवान्। पुं। अन्ते ॥ अस्त्रवे म-त्प्॥

निगीर्सः। दि। गिलिते। निगला इति भाषा ॥ निगीर्यतेसा । गृ॰ । न्तः॥ निगृढः। पुं। वनमुद्गे ॥ दि। संरते। गुप्ते॥ यथा। आस्ते विधः परमनि र्छत एवसे।ली प्रसी दिति विजग-तीजनिचत्रवृत्तिः । अन्तर्निगृहन यनान खपुष्पदाहं जानाति कः स्वय स्ते वत शीतर्थाः॥ आ वि क्रिते॥ नितरांगुद्धाते सा। गुहू । ताः। यस्त्रविभाषेती डभावः॥

निग्दतत्त्वः। वि । संवृतयायार्थे ॥ निगृहं तत्त्वंयस्यसः॥

ळळळळ छ छ छ छ छ छिनएहीतचेताः। चि।वशीकृतचित्ते॥ निग्रहः। पुं। भत्तिने ॥ मर्यादायाम् । सीमायाम् ॥ वन्धने ॥ ऋन्ग्रहा-भावे॥ निराकर्षे॥ चिकित्साया म् ॥ पराञ्च कृतिखर्डन रूपे निरो घे ॥ निषिद्व प्रश्तितिरस्तारे ॥ म नस्नोनिरोधे॥ सचक्ठनिग्रहरूपः क्रमनिग्रहरूपश्चेतिदिविधः ॥ मार् यो ॥ प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्तिरोघे ॥ नि र्वृत्तिकतयाविष्यते। ॥ नियमेनग्रह यम्। ग्रंहः। ग्रह्यद्विष्यप् ॥ निग्र क्तातिवा। कर्र्शर पचायन्वा॥ विश्रहस्थानम्। व। गातमात्त्रघोड शपदार्थेष्विनिसे पदार्थे॥ यथा। वि प्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्थान म्॥५८॥ निग्रहस्य खखीकारस्य स्थानं जापकं निग्रहस्थानम् । तच विप्रतिपत्तिर्प्रतिपत्तिश्व । विप्रति पत्तिविरुद्वाप्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिः प्रकृतात्तानम् । यद्ययेतद्न्यतरत् परिनष्ठं ने द्वावयित् मईम् प्रतिचा हान्यादे निग्रहस्थानन्वानुपपत्तिस्त यापि विप्रतिपच्यप्रतिपच्यन्यतरा न्नायकधर्मवृत्त्वंतदर्थः । उद्देश्यान्-गुणसम्यक् ज्ञानाभाव खिङ्गचं प्रति निघर्षः । पुं। घर्षे ॥ ज्ञाहान्यादात्मकतंवा वच्यामित्य

निघसः

88888

नारं प्रतिचाबिरोधः प्रतिचासच्या 🖁 से। हेल्लार मर्थान्तरं निर्धक म विज्ञातार्थं मप्राप्तकालं न्यून मधि कं पुनक्ता सनन्भाषण सत्तान स प्रतिभा विचेपा सतानुत्रा पर्यन्-ये। ज्योपेचयां निर्न्याज्यानुयागा ऽपिसहान्तो हेत्वाभासाय निग्रह-स्थानानि। अवचस्तर्थे । तेनैतानि त्निग्रइस्थानानि न पुनरपसारा दिना ऽननुभाषणादिकम्। नवा-जिटितिसं वर्षेनितिरोडिताचवाणी त्त्रवीत्वयत इतिप्राष्ट्रः । नव्यास्त चनारानुक्तसम्बये तेनदृष्टानीसा धनवैकल्यादीनां परिग्रहः ॥ निग्राइ:। पुं। श्रापे॥ निग्रइग्रम्। स्रा क्रोशेवन्योग्रेहदति घञ्। निग्राहस्ते रवस्यात् वधद्रस्यर्थः॥ निम्रहे॥ निघ:। पुं। समविस्तार्दैर्घे । तुल्या रोइपरिगाहेटचादै।॥ नियतं नि र्विश्रेषेयावा इन्यते ज्ञायते ! निघो निमितमितिसाधः॥

निर्घाएका। स्त्री। गुबच्चकन्दे॥ निघर्टः। पुं। नामसङ्गृहे॥ इतिहेम चन्द्रः॥

निघसः। पुं। भाजने ॥ न्यदनम्। अ पिवद्नि॥ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञा इ०। नै। याचे स्थप । घनपे। प्रवेति 💥

निचाय: घस्तादेशः॥ निघातः। पुं। अनुदात्ते॥ निघाति:। स्ती। लोइघातिन्याम्। लीइमयद्राडे ॥ निश्चयेन इन्ति। इ न०। वसिवपियजिराजिवजिसदिइ नी स्थादिना रुज्। कुत्तम्॥ निघुष्टम्। न । घोषणे ॥ निघुष्यते सा। घषिरवाक्तेशब्दे। क्तः॥ निष्ट :। चि। घर्षिते । घसा इति भा षा ॥ यथा । सुरासुरिशरीर्तिनष्ट ष्टचरग्रेम्बिके ॥ निष्टवः। पुं। खुरे ॥ निष्टव्यते ऽनेन । ष्टमुसङ्घर्षे । सर्वेनिष्टचरिचेति साधुः॥ निष्ठः। वि। श्रायन्ते। अधीने ॥ निहन्यते निगृद्धते। इनोधं अर्थेकः ॥ गुणिते॥ निचयः। पुं। समुचये । वस्तुसमृहे ॥ यथा । सर्वेचयानानिचयाः पत

निम्नः। वि। श्रायक्ते। स्थीने ॥ निहन्यते । हिन्युते। हिन्ये श्रेकः ॥ गृश्यिते ॥ निषयः । पुं । समुख्ये । वस्तुसमृहे ॥ यथा । सर्वे चयान्तानिषयाः पत नान्ताः समुक्त्रयाः । संयोगा विषये। मान्ता मरशान्तव्य जीवितमिति ॥ निषयेते । विज् । वर्मग्रेये च् ॥ निषयेकः । वि। निषये क् श्रे । श्रा कर्षाद्म्यः कन् ॥ निषये । वि। विषये विश्वे ॥ श्रा कर्षाद्म्यः कन् ॥

र इतिभाषा॥ निचीयते राशीकि यते। चीज् १। एरचिप्राप्ते परिमा

निचायः । पुं। राशीकृते धान्सादै।। ढे

निचाल

णाखायां सर्वेभ्य इति घञ् ॥ यया ॐ
। एककाण्डुकिनचायः । अवराष्येक
चिनसम्दायिनां परिच्छित्तिर्गस्यते॥
निचिः । पुं। गाःकर्णाणरे।देशे ॥ इ
तिर्भसः ॥

निचिकी। स्त्री। उत्तमायां धेना। नै चिक्याम्॥

निचित:। वि। सङ्कीर्षे ॥ ऋचिते ॥ पूरिते । व्याप्ते ॥ निर्मिते ॥

निचुनः । पुं । हिज्जले ॥ निचे।ले ॥ निचे।लति । चुन्समुक्राये । चुरा दीनांणिक्वा । इगुपघेतिकः ॥ वेत सटचे ॥

निचुखकम्। न। निचाखके ॥ पुं। कु च्यकासत्स्रो॥

निच्छः । पुं । र्ज्ञबहुमे ॥ निचे ले ॥ निचे छः । पुं । प्रक्रद्ये । पिक्षेडा इतिभाषा ॥ येनतृ बग्र्याद्प्रक्रा यते तिस्मितित्वामी ॥ दे छि-काद्यावर्षपटर स्थेके ॥ स्वीपिधान पटे ब्रका रितप्रसिद्धे रस्थपरे ॥ निचे छिते । चुन् ० , ० । घन् ॥ य दा । चे छिते । चुन्कते । चुन् घ न् । डन्योरेकता ॥

निचालकः। पुं। भटादेश्चोलाकृति | सन्नाहे। कूर्पासे। वार्वाणे॥ न। अ अ कुच्चिकाखेमत्ये॥ **8888** 

नितम्बः

श्रिनिचाकी। स्ती। प्रक्कदांशुके॥
निक्किवः। स्ती। तीरभुक्तिदेशे। ति
रहुत इतिभाषा॥ इ०वि०॥
निक्किवः। पुं। वर्षसङ्करप्रभेदे। ब्रा
स्थात् चिवियात् सवर्षायामुत्यकेना

तिविशेषे। जज्ञे ॥ यथा। जज्ञोम

स्वयाजन्याद्त्राच्यानि च्छिविरेवच

। नटस्व कर्णभ्वेषस्वसाद्रविड एवचे

तिसन्:॥

निज:। ति । स्रातमीये । स्वीये ॥ नि च्ये ॥ निजायते । जनीः । उपस गैं चसं चायामिति ड:॥

निजविभवः। पुं। स्वविभूते।॥ निजातमा। पुं। परात्मनि॥

निडीनम्। न। खगगतिषभेदे। पचि

गःभनैयाने ॥ निडीनंनीचै:पतन

मितिमद्याभारतम्॥ भच्य माश्रयं

वा पश्यतः पतने॥

निण्डिका। स्त्री। सतीनायाम् । ति
ण्डाम्। कनायभेदे। तेउडा इति
गीडभाषा॥

नितम्बः । पुं । स्वियः पश्चात्करितटे ॥
स्कन्धे ॥ रोधिस ॥ कटेरधे। भागे ॥
कटके ॥ कटिमावे ॥ नितम्बति नि
तंथतेवा । तम्बगता । सन् घञ्चा
॥ यद्या निभृतं तस्यते कामुकैः । त
मुकां चायाम् ॥ तास्यते सुरतसम्म

BEER S

नित्त्यम् इीदा। तमुग्नाना । उल्वाद्यश्चे अ तिसाधुः॥

नितम्बनी। स्वी। स्वीविश्वेषे ॥ अ तिश्वितानितम्बोयस्याः। अतद्दनि ठनावितीनिः। स्वीप् ॥ स्वीमाचेषि ॥ नितराम्। अ। सुतरामर्थे ॥ अतिश येने स्थर्थे ॥ किमे तिस्व्यवेस्यादि ना असुप्रस्थयः ॥

नितलम्। न। पाताखिविशेषे॥ नितान्तम्। न। एकान्ते। श्रन्यन्ते। श्रतिशये॥ वि। तद्दति॥ निताम्य तिसा। तमुकाङ्चायाम्। श्रकमे कत्वात् कर्त्तरिक्तः। श्रनुनासिकस्ये तिदीर्षः॥

नितान्तिमेखस्वानाः। वि । अस्यना गुद्धानाः कर्षे॥नितान्तंनिर्मखंस्वा न्तं यस्य सः॥

निच्यम्। न। सतते। अनारते। अ

जिखे ॥ नियमेन भवम्। त्यव्नेष्ठुंवे
॥ नियतम्भवद्गतिवा॥ प्रच्यवायजन
कीभृताभावप्रतिवागिनि । यथा।
एकाद्य्या मुपेषणं निच्यम्॥ ध्वंस
प्रागभावाप्रतिवागिनि । यथा। गग
नंनिच्यम्॥ अहरहर्जाययाने । य

था। निच्यं की हिन्तिकुमाराः ॥ अह
रहः कियमाणक्षेन विधिवोधिते। 
स्र

निस्यक

अनवच्छिन्नपरम्पराके। यथा। व-र्यानिस्थाः ॥ पुं। समुद्रे ॥ वि। या यते। अञ्चेवस्तुनि। कास्वयया विनि। धुने। अविनामिनि। अवा ध्यसच्ये। स्रात्मवहृपे। घ्वंसाप्रति यागिनि । उत्पत्तिविनागर्हिते। सर्वदाविद्यमाने । सर्वव्यापके ॥ नि च्यवेदवे।धितच्वेना ऽनादिपरम्परा गते । पूर्वापरकाटिरिकते । सद कार्यावति ॥ सङ्जे ॥ विनायया-ग्यताह्वपदेशियाभाववन्तं नि स्थन्तम्॥ निच्यक्यां। न । अकर्षे प्रच्यवायसा धनेषु सन्यावन्दनादिषु ॥ प्रच्यवा यशब्देनागामिदुःखम् चते । येषाम कर्गो विज्ञायमाने तत्नाधाते जा-योप्रस्थ शयसच्यानि निस्थानीति यावत् ॥ निर्निमत्तम्पात्तदुरितच यार्थानि निस्थानीति निस्थ कर्मच चग्रम् । नत्वकर्णेप्रच्यवायात्याद कानि निक्यानीति ॥ सन्यावन्दना दीन्यादिपदात् पन्यमद्यायज्ञादि-ग्रहः ॥ प्रस्यवायजनकाभावप्रतिया गिकार्धेनिस्यक्रमेतिस्तिः ॥ तदा मित्तिकलया। गृहस्यस्य विधा कर्म तविशासय पुषक ॥ पष्यक्वात्रिः

नि स्थने

तं निस्यं यदेतत्कथितंतव। नैसि क्षे चिकंतयाचान्यत्पुचनमित्रयादिक म् ॥ निस्यनैभित्तिकंचेयं पर्वश्राहा दिपण्डितैरितिमार्कण्डेयपुराणम् ॥ निस्यकर्मापन्तम् । न । मनः ग्रुही ॥ निस्यचारम् । न । वैघेतरचीरे।रा गपासकेयच्छेदने ॥ यथा । चूडेा-दिते तिथा वृच्चे वृघेन्दोर्दिवसेनरः । निस्यचीरंप्रकृषीत नन्ममासे न तुक्कचित् ॥

निच्छगतिः। पुं। वाया ॥ निच्छंगति रस्य॥

निच्छतः । वि । परमानन्दस्वरूपना भेन सर्वेष निराकाङ्चे ॥ निच्छे-न निजानन्देन छमः ॥

प्रतेतानि निष्यानी स्वर्थः। स्रकर निष्यत्तम्। न। काखाद्यनविक्टिन्नले योप्रस्थायखच्यानि निस्थानीति । नस्यास्रतीतिलेकाामयोर्थेवद्या यात्रत् ॥ निर्निमित्तमपात्तदितच्या रायोग्यत्ते ॥

> नित्यदा। अ। अन्वदर्थं। सातत्त्वे॥ नित्यदानम्। न। प्रतिदिनं दीयमा-नेदाने॥यथा। अइन्यइनि यत् कि चिद्दीयतेऽनुपकारिखे। अनुद्दिश्य फलं तत् स्थात् ब्राह्मणाय तु नित्त्य कमिति गक्डप्राणम्॥

या। स्थि नैमित्तिक सेव नित्त्य नै नित्त्य नैमित्तिक फलम्। न । मनः गु-मित्तिक लया। गृहस्यस्य विधा कर्म हो॥ पिटलोक प्राप्ति हिनि स्थादी छू तिविधासय पुषक ॥ पश्चयक्तात्रिः नासवालार फलम् । तद्यशा साम्रेफ 🎇 ळ ळ ळ ळ ळ ळ

निच्यवै

बार्थिनिर्मते छायागन्यावनूत्पये ते इति छायागन्यवत्पित्व ने कायागन्यवत्पित्व ने कायागन्यवत्पित्व ने कायागन्यवत्पित्व ने कायागन्यवत्पित्व ने कायागन्यविष्यानात् । विवि दिषासंयोगस्य विधानास्य देवे सहाफ्र क्या ।

निस्त्यप्रखयः। पुं। चतुर्विधप्रखयानार्गे तप्रखयविश्रेषे ॥ यथा । निस्त्यः स दैवजातानां ये। विनाश्रो दिवानि श्रमिति। सदैव दीपज्वाखावत् सात स्त्येन जातानां दिवानिशं ये। विना श्रः सनिस्त्यप्रखयश्रस्त्यर्थः ॥

निच्यम्। अ। सातच्ये॥ निच्यमुक्तः। वि। कालवयेपिवन्धगू न्ये परमातानि॥

निस्वयत्तः । पुं । फबसं यागंविना जी वनादिनिमित्तसं यागेन चादिते । सर्वाङ्गोपसं हारासक्षवे प्रतिनिद्धा-द्युपादानेनामुख इत्योनानुष्ठेये ॥ नि स्वश्चासा यत्त्रश्च ॥

नि च्यये।वना । स्ती । द्रीपद्याम् ॥ चि । स्थिरये।वने ॥

निस्यवैक्राहः। पुं। विष्णोः स्थानवि-येषे ॥ यथा। ऊर्द्धं नमसि संविष्टो निस्यवैक्कारण्यवच । आत्माकाश्रस मेानिस्थोविस्नृतश्चन्द्रविम्ववत् ॥ ई श्वरेक्षासमुद्रुतो निर्णस्थश्चनिरा नि च्यान

数数数数

श्रयः। श्राकाश्रवत् सुविस्तार्श्वाम् श्रे ख्यरत्निर्मितः॥ तचनारायगः श्री मान् वनमाजीचत्रभुजः। बच्ची सरस्वती गङ्गातु जसीपतिरीश्ररः॥ सुनन्दनन्दकुमुद्रपार्धदादिभिरन्वितः। सर्वेशः सर्वसिद्वेशो भन्नानुग्रह कारक इति ब्रह्मवैवन्ते प्रकृतिखण्डे १५ अध्यायः॥

नित्त्यसत्वसः। वि। सदासत्त्वगुणा ऽऽ
श्रिते। रजस्तमसी श्रिभभूय सत्त्व
माचान्त्रने॥ नित्त्यमचनं यत्स
व्यं घैर्यापरपर्यायं तिस्तिहितः।
ष्टाप्तिनिष्टते। कः॥

निस्यसमासः। पुं। अविग्रहानिस्यस मासदस्युत्ते समासविग्रेषे ॥ सम स्यमानयावत्पदरहितविग्रहस्वनि-स्यसमासः॥

निच्या। स्त्री। उमायाम्। पार्वे स्थाम्
। शिवायाम्॥ प्रकृतीः ॥ शक्ति वि
श्रेषे ॥ मनसादे व्याम् ॥ नियमेन
भवा। त्यव्ने भ्रेवे। टाप्॥

नित्यानथायः। पुं। सर्वथावर्जनीयवे द्पाठकालादे।। मन्वादिप्रोक्ते स्वाध्यायाभावनिभिन्ते ॥ यथा दावे व वर्जये त्रित्य मनधाये। प्रयत्नतः। स्वाध्यावभूभिन्दागुद्धा मात्मानन्दा प्रविद्धान्द्रित ॥ विश्वेषस्तुद्दमानि

**88888** 

निदम्

दिखादि मनुवचनेषु दृष्टव्यः ॥

निच्यानि च्यवस्तु विवेतः । पुं । ब्रह्मे व

निच्यं वस्तु ततान्यद्खिल मनिच्य

मितिविवेचने ॥ ब्रह्मसच्यं जगन्मिष्य
च्यवं रूपाविनिश्वयः । सायं निच्या

निच्यवस्तु विवेतः समुद्दाहृतः ॥ नि

च्यत्र अनिच्य च निच्या निच्ये

तेचते वस्तु नोच निच्या निच्ये वस्तु

नी । निच्या निच्ये वस्तु नोविवेतः पृ

यगासना ॥

निस्यानिस्यस्क्षिणी। स्ती। सा
याग्रवस्त्रस्वास्कृषिण्याम् भवनेश्वर्याः
म्॥ निस्तंत्रस्त अनिस्तंमाया तदु
भयकृषिणी। तथाच भगवस्याउभ
यात्मकत्वात् कदाचिद्वस्ताकृषेणैव
वर्णनं कदाचिक्कृत्तिकृषेणैववर्णन
मिति इक्कायितिकृष्णेने श्रुत्याग
मपुराणादा वर्णनेपिदाषाभावावाधाः॥

निच्याभियुक्तः । वि। अनवरत माद तिपुराग्यम् ॥

रेगा ध्याने व्यापृते । देचयाचा मादा निद्यादः । पुं । ग्रीधाकाले । ज्येष्ठाषाढ ध्रमप्य प्रयतमाने ॥ निच्यम् अभि वेाः । उपरोपग्रे ॥ उपरो ॥ स्वेदा यक्तः ॥ सततंतत्परे ॥

निच्योदकः। चि । कृतावस्योदकक सीर्या॥

🕉 निद्म्। न। विषे॥ इ० ४० चं ॥

निदाघ:

त्य समधाया नधीयाना विवर्जये निदहः। पुं। मनुष्ये ॥ वि । दहुर्ग हित्त्यादि सनवचनेष दृष्ट्यः ॥

निद्धनम्। न। उदाहर्णे। दृष्टाने
॥ चापके॥ दृष्टिर्ग खुट्॥ य
या। स्रात्माद्याकाभवज्जीवे घंटा
काभेरिवादितः। घटादिवचसङ्घा
ते जीतावेतिवद्धनिमिति॥ यदाभ
न्दवुद्धितिपिपादियमया सुच्हातम
नाजातिक्चते जीवादीनां तदाजा
तावुपगम्यमानायामेतिवदर्धनं दृष्टिनो यथोदित स्राकाभवदिच्छादीतिभाष्यम्॥

निद्रभैना। श्वी। काथालङ्कारविशेषे
॥ तल्लाच्यां यथा। अर्थान्तरप्रवृत्तेन
किष्यत्तत् सहश्रंपलम्। सदसत्वा
निद्र्र्थेत यदिसा स्यानिद्र्रभेना ॥
उदाहरणम्। उदयन्नेव सविता य
दोष्यपैयतिश्रियम्। विभावयित् स्व
दीनां पालं सुहृदन्ग्रहमितिद्र्यदी
॥ प्राप्ती ॥ यथा। शुभाशुभनिद्र्यने
तिपुराणम् ॥

नदाघः। पुं। ग्रीधाकाले। ज्येष्ठाषाढ योः। उद्योपगमे॥ उद्यो ॥ स्वेदा म्वृति। घर्मे ॥ नितरां दद्यते ऽ वा नेनवा। दहः। इखक्षेतिघन्। न्य ङ्॰ कुच्चम्॥ पुबद्यतनये द्यभाः श्रुष्ठ श्रिष्ये वेदान्तविष्णुपुराणयोः मसिद्

ී නැහැන

निदिग्धि

×××× -

माद्वातये परमहंसावधूते॥ निदाघकरः। पुं। सूर्वे। भाने॥॥ निदाघा उष्णाः करा अस्य॥ निदाघकासः। पं। ग्रीफार्त्ता । ज्येष्ठा

निद्धितातः। पुं। ग्रीपार्ती । ज्येष्ठा घाटमासयोः ॥ यथा। प्रचण्डसूर्याः स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहचमवा रिसच्चयः । दिनान्तरस्यो ऽस्युपशा नामनायो निद्धितातः समुपानतः

निहानम्। न। कार्षे। हेते। ॥ भा
दिकार्षे ॥ गुडुी ॥ तपसः फख्या
चने ॥ वत्सदानि ॥ भवसाने ॥ नि
तरां दोयते ऽसाधारणतया जन्यते
ऽनेन। डुदाज्। कर्षेति खुट् ॥
रेगविनिर्धेये। रेगहेते। ॥ निहा
नं पूर्वे स्त्पाणि स्त्पाण्युपभय स्तथा।
सम्प्राप्तिभवेति विकानं रोगाणां प
च्छान्युतम् ॥ निमत्तहेत्वायतन
प्रच्यये। यान् कार्षेः निहानमा हुः
पर्थाये: प्राष्ट्रपं येन खच्यते ॥ इतिमा
धवः ॥

निदिग्धः । ति । उपचिते । खेपादिना वर्षिते । पृष्टिम्मापिते ॥ निदिद्यते स्म । दिइउपचये । क्षः ॥ निदिग्धा । स्त्री । एखायाम् ॥

्रिनिदिग्धिका। स्त्रो। कार्यकारिकायाम् ००० । कटहलीदितिसींगणी दितस्थापा निदेश:

॥ निद्दिश्चतेसा । दिइ॰। स्तः। टाप् ॥ स्वार्धेकन् ॥ एखायाम् ॥ निद्रिसन्। वि। निहात्मिक्ति॥ निहाते: सद्यनास्तरः श्रवादेश:॥ निद्धासनम्। नः। श्रुतस्य मतस्य त यैवध्याने ॥ निरन्तरं विचारायः श्रु तार्थस गुरोर्भुखात्।तिकिहिधास नं प्रोक्तं तच्चेकाच्येग खभ्यते ॥ अ नात्मन्यक्चि श्चिक्ते क्चि श्चात्मनि चेद्भवेत् । प्रायपुत्रीन गुदुं तश्चित्त मैकाव्यमईति ॥ विजातीयदेशदि प्रस्थयर दितादितीयवस्त्र निस्जाती यप्रस्थयम्बाह्रे ॥विजातीयप्रस्थया ननिर्तेनसञातीयप्रच्ययप्रवाहेख श्रवव्यमनमप्रसभू तेनात्मविनाने ॥ निद्धासनं विचारविश्वेषात्मकम्। सचविचार विशेषोधानातात ह्यान रूपं निद्धासनम् ॥ ताथांनिवि चिकित्से वेचितसः स्थापितस्ययत्। ए कतानत्वमेतद्विनिद्धासनम्खते ॥ ताभ्यां श्रवणमननाभ्याम् ॥ अप रायत्तवाचे ॥ अपरायत्तवाचा हिनिद्धासनम् चते इतिवार्त्त के।क्तेः॥

निदेशः । पुं । शासने । बाजायाम् ॥ कथने । परिभाषणे ॥ उपकाछे । उक्ष पानो ॥ भाजने ॥ निपूर्वाहिशेर्घन् ॥ 💥 निट्टा

🌣 निर्देशानी। स्ती। दिशा । इतिराज || निर्देश्यः ॥

निरेष्टा। चि। निरेशकर्त्तरि॥ निरि श्राता दिश्वः। छन्॥

निर्द्रा खी। शयने। स्वापे। स्वपे। संवेश्वे । निहाच कालाकिक्द्रपत्नी । यया। काकासिक्द्रपत्नीच निहा सा सिदुयागिनी । सर्वे लोकाः समाच्छ दायया येशीन राचिषु इति। राचि बुयागेनसम्बद्धेन । तत्त्वाप्रतिवाधे ॥ अभावप्रस्थयासम्बनायां हत्ती ॥ चतस्यां वृत्तीना सभावस्य प्रत्य-यः कार्षं तमे।गुर्य स्तदास्वनावृ तिरेवनिहा नतुत्तानाबभावमात्रम् ॥ सत्तर्वडभयविरेशिक्यां तमे।ग् याजमनायां वृत्ती ॥ \*॥ निद्राभि मानिनोबाजी तामसी शक्तिरि धते ॥ \* ॥ यदातु सनिस क्वान्ते कर्मा त्मानः क्रमान्विताः । विष्येभ्यो नि वर्त्तने तदा स्विपिति मानवः॥ क मातानः उभयविधानीन्द्रियाणि॥ निहासम्। हाकुक्तायांगता । भात श्चे साङ्॥ निद्नम् निद्यते ६ न येतिवा। निन्देर्ने ले। पश्चेतिर्गिति वा ॥ \* ॥ सुखं स्व पित्त्वन्त्यावान् या भिम्ताय ये। नरः । सावकाशस्त

मिधाम

क्षते। निहादरिहस्य परप्रेस्यकरस्य स्थाप स्थाप परहस्य करस्य स्थाप परहस्य करस्य स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

निहासः। वि। प्रधिते । निहाकते । स्ताइतिभाषा॥ निहातिसा। हा० । अकर्भकत्वात्कर्त्तिः। संवेगगा देरितिनः॥

निहासुः । दि । ययात्ते॥ निहाशीतः । हा॰ । सृष्टिग्रहीत्वासुच्॥ द्वी। वनवर्वरिकायाम्॥ वात्तीक्वाम्॥ नसीनामगन्धदस्तुनि॥

निहावृत्त । पुं। इत्यकारे ॥ इतिश-ब्दमाला ॥

निहासस्त्रम्। न। केसिया।
निधनः। पुं। न। कुले ॥ नाशे। मर्
यो ॥ अवाद्दशिक्षणिमश्रः। कगन्ता
सिक्षातः कृतवसत्त्रो यवधनिनः।
किमर्थं प्रायानां स्थितिमनिवधातुं
कथमि । धनैश्रीष्वाकभीनेन्परि
भवाऽस्यर्थनफलं निकारोऽग्रेपश्रा
द्धनमदृष्टभोस्तिहिनधनिमिति ॥
स्वद्यातन्तमर्चे ॥ प्रद्यमभवने ॥ नि
धानम् निधीयतेऽत्रवा। कृष्टृजीतिक्यः ॥ सान्तोभक्त्रम्तरे ॥ पाष्ट्रम्म
क्रिकस्य सानः प्रयमभक्तौ ॥ वि।
धनद्दीने ॥

थे। भुङ्क्ते यस्तु दारै नंशक्कितः॥ निधानम्। न । शङ्खपद्मादिनिधा॥

निधि:

आधारे। आश्रये॥ निधीयतेनिचि प्यते तत्कालभागायाग्यतयाकाला नारापभाग्यंवस्त्वस्मित्निति निधान म्। निडुधाञ्। ल्युट्॥ कार्याव-सानेप्रवेशस्थाने॥ यथा। स्तन्नाना वताराणांनिधानं वीजसस्ययम्॥ निधापनम्। न। स्थापने॥ "

निधि:। पुं। श्रड्खपद्माद्सामान्यनि धै। ग्रेवधै।। महापद्माद्निविश्रो पनिधिषु ॥ यथा । सहापद्मश्चपद्म श्रमङ्खामकरकच्छपे। मुकुन्दकु न्दनी लायुष वयानधयान वेति शब्दा र्णवः॥ मार्कछवेयपुरागोक्तेष्वष्टनिधि ष् ॥ यथा। कोष्ट्रिक्वाच ॥ सगधन्क थितंसव दिस्तरेण त्वयामम ॥ स्वरो चिषाद्भतं जन्म तथास्वारीचिषस् तु ॥ यातुसापिद्मनीनामविद्याभागे गापपादिका ॥ तत्संश्रितायेनिधय स्तान्मविस्तर्तेवद् ॥ अष्टीयेनिधय स्तेषांस्वरूपंद्रव्यसंस्थितिम्॥ भवता भिहितसम्पन्यीत मिच्छाम्यहंग्री ॥ मार्ने डेयउवाच ॥ पौद्रानी नामया विद्याचन्त्रीसायाप्चदेवता ॥ सदा धाराश्वनिधयस्तान्मे निगदूतः गृगु ॥त चपद्ममद्यापद्मीतयामकरकची॥ मुब्रन्द नी निष्ण गंड वर्ष वाष्ट मानिषः॥ सत्यां वृद्धौभवन्येते सङ्घिः निधि:

सइभवन्यमो ॥ एते द्यष्टी समाखा-ता निधयस्तवकोष्ट्रके ॥ एभिराले। कितं चित्तंमान् परामहाम् ने ॥ द्दक्षं स्वतितन्त्रे निगद्तः शृण् ॥ पद्मोनामनिधिःपूर्वःसयस्यभवति-दिज ॥ सतस्रतस्त्तानांचतत्पृषा गांचनान्यगः ॥ दिचिग्यसारः पुरुष स्तेनवाधिष्ठित्रोभवेत् ॥ सत्त्वाचा-रामहाभागायतासीसात्विकानि-स्वर्षेरू पतामादिधातृनां च परिग्रहम्॥ करो स्थतितरांसा पितेषांचक्रयविक्रयम् ॥ करोतिच तयायचान् दिचणाश्वप्रयक्कति॥ सम्पादयतिकामां श्व सर्वानेवयथा-नमम्। सभादेवनिकेतांश्चतकार यतितमानाः ॥ १ ॥ \* ॥ सत्त्वाधारो निधिश्चान्यो सहापद्मद्रतिस्तृतः॥ सत्त्वप्रधाना भवतितनचाधिष्ठिती-नरः॥ करे।तिपद्मरागादिरत्नानांच परिग्रहम्॥ समात्तिकप्रवाचानांते षांचक्रयविक्रयं॥ दद्।तियागशीले भ्यस्ते घामावसयां स्तया ॥ सकार्य तितच्छी चः स्वयमे वचनायते ॥ त त्प्रस्तास्तयाधीलाः प्रपादकामे याच ॥ पूर्विर्द्धिमातः सप्तासीपुरुषां श्वनम् चिति ॥ महापद्मस्त्विप्रगायः चार्यम्पजायते ॥ २॥ ४॥ तामसा

निधि:

मकरानामनिधिस्ते नावले। कितः॥ पुरुषोयतमः प्रायः सुत्रीले।पिचिना यते ॥ वागाघद्रष्टिधनुषां चर्मागांच परिग्रहम् ॥ दंशनानांच कुरुतेया तिमेचींचराजभिः॥ ददाति मीर्यवृ त्तीनांभूभजांयेचतत्प्रियाः ॥ ऋय विक्रयमञ्जाणां नःन्यवपीतिमेतिच ॥ एकस्यैव भवत्येषनरस्यनस्रतानुगः ॥द्रवार्थंद्यु तानाशं संग्रामेवापिस वजेत्॥३॥ ॥ व च्छपाखोनिधि र्धीन्योनरस्ते नाभिवीचितः॥तमः प्रधाने।भवतियते। स्रीतामस्रोनिधः ॥ व्यवद्वाराक्षिष्टेश्वपण्यजातं करे। तिच ॥ क्रिया: स्वानिखिलाभ्वेवन विश्वसितिकस्यचित्॥समस्तानिययां गानिनिगृद्यास्ते इकच्छपः॥ तथा दष्टभावित्तानितिष्ठत्याक् जमानसः॥ नद्दातिनवाभुक्तति दिनाशभयाक -सः ॥ निधानमुखाक्तति विधः सा माप्येकपूर्वः॥४॥ शारजाग्यम यप्चान्याम् कुन्दोनामयानिधः॥ न रावले। कितस्ते नतत्योभवतिदिज ॥ वी या वेगु सदंगादिगी तवा चपरि ग्रहम्॥ करे।तिगायतांवित्तं नत्यतां चमयक्तत॥ वंदिमागधस्तानांवि टानां बास्यपाठिनाम्॥ ददा स्य इनि यंभागान्भुंक्ते तैस्तु समंदिज ॥ क्

निधि:

खटासुरतिशास्य भवत्यन्येश्चतिह 💥 धैः ॥ प्रयातिसंगमेकं चसनिधिभेज तेनरम्॥५॥ ॥ रजः सत्त्वमयया न्यः कुन्दोनाममहानिधः॥ उपैति स्तंभमधिकं नरस्तेनावले। कित: ॥स मस्त्रधातुरतानां पर्यथान्यादिकस्य च॥ परिग्रहंकरे। च्येषतयैवक्रयवि क्रयम् ॥ आधारः स्वजनानां चापाग ताम्यगतस्वच ॥ सहतेनापमानाति खल्यामपिमहामुने ॥ स्त्यमान रुमहतीं प्रीतिंवभ्रातियच्छ्ति॥ यं यमिक्क्तिवैकामं सदुलम् पयातिच ॥ वह्योभार्याभवन्यस्य तिमत्यो तिशोभनाः॥तद्वयेसप्तनरान्नि धिः कुन्दोनुबर्त्तते ॥ प्रवर्द्धसानान्न रमष्टभागेनहत्तम ॥ दीघांवृश्तेव सर्वेषांपुरुषायां प्रयच्छति ॥ वन्धृना मेवभर्गं येचद्रादुपागताः। तवां करे।तिवैक्नः परलोकेनचाहतः॥ भवत्यस्यनद्वे हः सहवासिषु जायते ॥ पूर्विमिने युग्ने शिल्यं प्रीतिमन्येः क रे।तिच ॥ ६॥ ॥ तथैवसत्त्वतमसी यादिभत्तिमहानिधिः॥निधिःसनी जस्त्रंगीन एस च्छी जभागभ नेत्॥ वस्त्रक्षेत्रस्थान्यादिफलपुष्पपरिग्रह म्॥ मुक्ताविद्रमगंखानां गुक्तादी नांतयामुने ॥ काष्टादीनांकरात्येष

निधि:

यचान्यजालसंभवम् ॥ ऋयविक्रयम प्येषांनान्यवर्ग तेमनः ॥ तडागान् प्करिययस्तयारामान्करातिच॥ वंधंचसरितां बुचास्तवारोपयतेनरः ॥ अनुसेपनपुष्पादिभागभाक्ताविजा यते॥ विपृष्णचापिनिधिनीलोना-मेचनायते॥ ७॥ \*॥ रनस्तमानय यान्यः घंखसंचोडियानिधः ॥ तेना पिनीयते विप्रसतुत्रान्वनिधी श्ररः। एकस्यैवभवत्येषनरं नान्य स्पैतिच मृगु ॥ एकएवात्मनामिष्टमनं मुं क्वेत थांवरम्। कदवभुक्परिजने। नचन्री भनवस्वधृक् ॥ नददातिसुहृद्वार्थासु तपुत्रभुषादिषु ॥ स्वयाषगापरः भ खीनराभवतिसर्वदाग्रदा \* ॥ इच्छी यिनः ॥यथात्यातस्वभावस्तुभवत्येक विलोकनात्॥ सर्वेषामाधिपत्येच-श्रीमार्नगडेयपुराग्रीनिधसत्तां ना रांधीयते । धाञः किः ॥ नितरां द्धाति पेषय स्थ नेनपुनर्श्वहसाय- निनादितः। ति । शब्दिते ॥

निनीष: सनसानि स्थात् नत्न्॥ आधा रे ॥ यथा । गुरानिधिः॥ निव्याना मगन्धह्रये ॥ समुद्रे ॥ चिर्मग्रहस्वा मिकभूयातधनविश्वेषे ॥ महाकाचा दिनिधिशास्त्रे॥ निधिक्तम्। चि। निधातिकक्कृति॥ द्धाते: सन्ननाह्मट: श्रवादेश: ॥ निधिनाथः। पुं निधीयः। पुं । कुबेरे। धनदे॥ निधी खरः मुं। ॥ यस्त्रभं खोनिधिकास्त्रस्वरूपंत्रोष्ट्रके विध्यनम्। न। कम्पे॥सुरते॥केली । जीकायाम् ॥ नितरां भुवनं इसा पादादिचाखनस्य ॥ निधानम्। न। निर्वर्धते। दर्भने॥ भाने ॥ निव्यानः। पुं। शब्दमाचे॥ तेनिधयः खातानराषामर्थदेवताः॥ निनङ्चुः । वि । नाष्ट्रवित्विक्कति॥ मियावते। कितः मियत्वभावपाबदा निनदः । पुं। ध्वना । शब्दे ॥ निनद नम्। यद्ः। नै।गद्मद्पठस्वनद् ति पचेत्रप्॥ रथखेबचाचे॥ स्रीरेषादिजपद्मिनी॥ ४५ \* ॥ इति | निनयनम्। न । निष्पाद्ने ॥ निनीय ते। यीम्। खुट्॥

मपष्टितमाधायः ॥ ६० ॥ नित निनादः । पुं। शब्दे ॥ निनद्नम्। य द् । नै।गद्नदे स्थाद्नापचे घन् ॥ निधावभः निधीयतेवा। धिधारसे निनीषुः। वि। नेतुमिच्छो।। यथा। न सम्पदादित्वात् किए। प्रागमगा उत्तरीकृतयैर्निक्यं सम्बन्धांनावरे

निन्दा

दुधः। निनीषु:मुखमुलार्षमधमान धर्मां खाजेदितिमनुः॥

निन्दकः । चि । निन्दाकारके । निन्दा श्रीले ॥ निन्दित तच्छी खः। श्रिद्धिः । निन्दि संतिवु ज् ॥ नभाराः पर्व ताभारा नभाराः सप्तसागराः। नि न्दकाहि महाभारा भाराविश्वासघा तकाः ॥

निन्दतनः। नि। निन्दितहस्ते॥ निन्दनम्। न । कत्त्तने । निन्दायाम्॥ गिदिक्कतायाम्। ख्रुट्॥ निदा। स्ती। अपवादे ॥ कृत्तायाम् । गर्रेषे ॥ अविचमानदेशिभधानं निदेतिपरीवादादिश्रेषः। धीराःस्व निम्हामेषसङ्गे न गुरुदेवादिनि-न्दाम् ॥ प्रात्मानं यदि निन्दन्ति स्वा सानं स्वयमेविह । प्ररीरं यद्गिन-न्दिन सङ्यास्तेजनामम ॥ निन्दा वसानाव स्थनं भूषणं यस्रयामिनः । धीविचेप:कथंतस्ववाचाटैः क्रिय तामिष्ठ ॥ सन्निन्दयायदिजनःपरि ते। षसे तिनन्वप्रयतस्य भे।यसन्त्र होने । श्रेये। विनाहिपुरुषाः परतु ष्टिहेतार्दु:खार्जिता न्यविधनानिष-रिखननीतिशिह्नगमिश्राः ॥ नि न्दनम्। बिदिः । गुरायद्वद्ति भावेखियामः ॥ देशपक्षते ॥ अ-

निपात:

निष्टवेधनदाराविध्ययेषवर्शकवन क्रि ॥ निह्निन्दानिन्दांनिन्दितुंपवर्शते ऽ पितुविधेयं स्तेतिमितिन्यायः॥ निन्दास्तृतिः। स्ति। स्याजस्तुते॥ निन्दतः। चि। गहिते। धिकृते। नि न्दायुक्ते॥ सर्वे स्यथं निन्दितस्ये स्युप देशः॥

निन्दः । स्ति । स्तवन्तायाम् ॥ नि-न्दाते ऽपनान्वेनासे । सिदेरीसा दिकडः ॥

निन्दाः। वि। गर्ही ॥

नियः। पुं। कदम्बद्दे ॥ पुं। न। क चित्रे ॥ नियतं पिबन्यनेन । पा०। घन्नेष्टेकः ॥

निपठः । पुं । पाठे ॥ निपठनम् । घठ० । नैागदनदेन्स्यव्दा ॥

निषस्या। स्ती। पिक्कि नायाम्भू मै। पि संबन् इतिभाषा॥ निषतन्यसाम् । पत्न्द्रः। संज्ञायांसमजेतिकाप्॥ युदुभू मै।॥

निपाकः। पुं। पाके॥

निपाठः। पुं। पठने। घाठे॥ निपठनम्
। पठ०। नै।गद्नदे त्यवभावे घण् ॥
निपातः। पुं। पतने ॥ स्तौ ॥ नि
क्रष्टःपातः॥ चाहिषु ॥ प्रादिषु ॥
निपातानां द्योतकत्वमेव नत्वाचक्रत्वसित्यभ्युपगमः॥ निपतनम्।

及發發級

निष्याः

पत्त्र । घञ् ॥ उपसर्गातिरिक्तनि निफ खा । स्त्री । ज्योतिषास्याम् ॥ कारे। ऽ व्ययंविभक्तीतिसूते भाष्ये स्पष्टली नतेषांवाचकत्वमिष ॥ उपस गीणांत बोतकत्वमे बेति गतिर्गतावि च्यात्रभाष्ये स्पष्टम्॥

निपातनम्। न । अधोनयने । अवना ये ॥ पतेः स्वार्थग्यनाद्म्युट् ॥ खच गान्त्पद्रमाधने ॥ यहाच्याना ऽ नुत्पन्नंतत् सर्वेनिपातनात् सिद्धम् । निवातनादिष्टसिद्धिरच्युक्तेश्व ॥ निपातितः। चि। निचित्ते॥

निपानम्। न । अहा वे । उपकृपज-खाशये। कूपे। इतज स्थले । कूपा दिसमीपे पश्चनां जलपानार्थम् द-काधारे। खेख इतिभाषा ॥ नियतं पिवन्यस्मिन्। कर्षेतिपाते च्येट् ॥ गोदोइनपाने। देाइन्याम्॥

निपीडितः। वि। कृतपीडने। निचा डा इति निपीचा इतिच भाषा॥नि तरांपीडित: ॥

निपुगाः। चि। प्रवीगो । विची। निष्णा ते। कार्यचमे । तर्काद्विप्राले। प्र चिते॥यथा। निप्योपिन कर्त्तथी वाग्वाद्श्वक्रमधात इच्यागमः॥नि पुराति ,। पुराकर्मशाशुभे । इगुपधे तिकः॥ कार्येषुस्चादशै॥

निभाख

पातानां बोतकत्वशाचकत्वोभयस्वी | निफेनम्। न। अफेने ॥ इतिराजनि-घंग्टः ॥

> निवदुः। चि। वशीकृते॥ निवधातेसा । वध्यस्थने । क्षः ॥ अनुबहु ॥ र-चिते॥

निवन्धः। पुं। आनाइरागे । मृत्रादि रोधे ॥ ग्रन्थस्रवृत्ती । सङ्ग्रहविभे षे॥ प्रतिवर्षम् प्रतिमासादिवादात बाच्चेन प्रतिश्रुतवस्तुरूपे ॥ निम्बष्ट चे ॥ वन्धे ॥ यथा दैवीसम्पद वि-माचाय निवन्धायासुरी सतेति॥ निवन्धनम्। वन्धवन्धने। घन्॥ न । गीते ॥ इति प्रब्॰ ॥

निवस्तम्। न। वस्यने ॥ हेता ॥ बी गातन्त्रीनिवन्धनार्द्धभागे । उपना हे॥ निवधते ऽनेनास्मिन्वा।वन्धः । कर्गाधिकरगयोशचेति खुट्॥ निवन्धितः। दि । वहु ॥ निवन्धः सन्ता तासा । तार्वादिचादितच् ॥ निवाधित:। चि। उपदिष्टे ॥ निभ:। पुं। याजे ॥ वि । उत्तरपद-

स्यः सहन्रे॥यथा। पिट्टनिभः पुची मात्रीनभाकन्येष्टनिभमपत्त्यमिति-॥ नियतं भाति । भाव । श्रातश्ची पसर्गद्रतिकः ॥ प्रकाश्रे ॥

निभाजनम्। न। दर्भने॥

निमय:

🛱 निभृतम्। चि । भूतकाले । अतीते ॥ द्रति राजनिर्घेग्टः॥

निभृतः। चि। विनीते ॥ धृते ॥ नित रामभारि । भुञ्ः । क्तः ॥ निश्चले ॥ एकाग्रे ॥ नितराम् पेाषिते ॥ नि तराङ्गुप्ते ॥ निर्ज्जने ॥ यथा। नि भृतनिकुच्चग्रहङ्गतया निधि रइ खाताद्यविक्दि ॥ असायापिखते ॥ यथा । नभसानिभृतेन्दुना तुचा-मितिरघुः॥

निमदाः। चि । जबादै।नितराम् प्र विष्टे ॥

निमज्ज्ञघुः। पुं। भयने ॥ यथा । तत्त्रो कान्तानारै: साहुँ मन्य इंधिङ्निमज्ज युमिति भट्टिः॥

निमज्जनम्। न। अवगाइने। साने॥ निमन्त्रयम्। न। नियोजनिवशेषे॥ यसाकरणे प्रत्यवायसानिमन्त्रणम् । यया। इइमुद्धीतभवान् ॥ यस्या करणे प्रच्यवायान स्थात् तदामन्त्र याम्। यघा । इह्रमयीत भवान्। इ तिस्यधेवाधटीका ॥

निमन्त्रितः । दि । भाजनार्थे निया जिते ॥

निमयः। पुं। परिवर्त्तने। परिदाने। विनिमये ॥ निमीयते। मीञ्हिंसा निमित्तकृत्। पुं। काके ॥ इतिरानिः ॥ 🍇

निमित्त

याम्। एरच्॥ निमातवाः। चि। परिवर्त्तनीये ॥ मे ङोरूपम्॥

निमानम्। न। मूल्ये ॥निमीयते की यते १ नेन। माङ्ग। स्युट्॥ निमि:। पुं। इलाक्राजः पुने॥ निमितः। वि। समनान्मिते॥

सि निखीयवसन्तिमिति जयदेवः ॥ निमित्तम्। न । उत्पत्तिमात्रकार्यो। हेता ॥ निमित्तं मनश्चनुराद्मिष्ट चौ निरस्ताखिलोपाधि राकाश्रक लाः। रवि सीकचेष्टानिमिन्तं यथा यः सनिच्योपनिध्यस्यह्पोइमाता ॥ खद्धाया ॥ शर्ये॥ शक्ने॥ नि मित्तानिचपप्यानि विपरीतानिके शव ॥ निमित्तान्येव शंसन्ति शुभा शुभफले। इयम्। तस्या देतानि शा खजोराजा समुपखचयेत्॥ फले ॥ निमेचित । जिमिद्र । जीत:-क्तः। संचापूर्वकत्वात्रनत्वम् । अ नात्मने पद्निमित्तर्ति निर्देशादा॥ निमित्तकम् । न। चुम्बने ॥ निमित्ते ॥ निमित्तकार्यम्। न। स्मवायसमवा व्युभवभिन्ने कार्यो॥ यथा । तुरी वे मादिकम् पटस्य । यथा वा द्यागुक स्रोश्वरः। घटम् प्रतिच नुचाच द्राउ

चक्रसिखिखस्वादिकमिति॥

निमेष:

🛱 विभिन्नवित्। पुं। दैवन्ने ॥ इति हेम चन्द्रः॥ यक्न हो॥

निभिषः। पुं। कालप्रभेदे॥ श्रचिनि मी जने। अचिपच्याणीः त्वाभाविक स्रोन्मेषस्रसङ्कारिश्वि॥ निमिषति । मिष्। पचायच्। कुटादिलान गुगाः ॥ इगुपधच्चात्कावा ॥ निभिषितम्। न। ऋचिवापारे ॥ निमीलम्। न। दीर्घनिहायाम्॥ निमी जनम्। न। मर्गे ॥ सङ्घोचने

॥ निमेषे ॥ मीलनिमेष्यो । त्युट्॥ निमीलिका। स्त्री। याजे ॥ निमी खने ॥

निमी बित:। ति। मे हिते॥ क्रुतनि मीलने ॥

निसेयः। पुं। परिवर्त्ते। नैसेये॥ नि मीयते। माङ्माने। अचायत्। ई निमगा। खी। नदीमाचे ॥ वि। नी द्यति॥

निमेषः। पुं। अचिनिमी खने। नेवप च्यायोः स्वाभा विकस्रोन्मे पस्यसङ्का रिणि। प्रकासीचना इतिभाषा॥ यथा। निमेषोन्मेषाभ्याम् प्रलयम् द्यंयातिजगतीति ॥ दृष्टिनिमी ख नात्मके। कानप्रभेदे। पन्त्रस्यन्दन काले ॥ पुंसायायत्कालमकृतिमनेत्र विकाशाननारं पच्छाक चनं जायते सनिमेषः । इत्यमरटीकायाम्भर निम्ब:

तः ॥ अचिपन्त्रपरिचेपे।निमेषः परिकीर्त्तितः । दीनिमेषीषुटिनी मदेनुटीत्लवः स्मृतः। इत्यसिपुरा गम्॥ सम्बद्धराचार्यमाचेकाले॥ खबदये॥ निमिष्ति । मिष्यीष्यो। प्रापधितिकः॥

निमेषकः। पुं। निमेषे॥

निमेषकृत्। स्ती। ति कित ॥ निमेषं करोति। डुकुञ् । किप्॥

निमेषक्क्। पुं। खद्याते ॥ इतिषका गडभेषः॥

निमम्। वि। गभीरे। नीचा इतिग इरा इतिचमाचा ॥ निमनति । सा अध्यासे । आतश्चेतिकः ॥ वृचादि ष्वद्यादिवेष्टनाज्जाते वाढा इतिप्र सिंडे चिक्रे॥

चगामिनि॥ निमङ्गक्कति । गम्ब ० । अन्येभ्योपीति इ:॥

निचोन्नतम्। चि । उन्नतानते । व म्ब्रे ॥

निम्बः । पुं । ऋरिष्टे । सर्वताभद्रे । पि चुमर्दे। नीम् इतिमाषा ॥ निम्नः भीता लघु ग्रीकी कट्पाका दिवा तहत्। अहयः अमत्र्वासन्वराक् चिक्रमिप्रगुत्॥ ब्रगपित्तकफक्ट्रहि 🛱 न्षष्टक्षासमे इनुत्॥ \* ॥ निम्वपञ्च निस्त्रुका

चंस्रतं नेत्यं कृमिपित्तविषप्रणुत्। वातलं कट्याकच सर्वाराचककुष्ठ नत्॥ \* ॥ नैम्बंफलंरसेतित्तं पा केत्करुभेदनम्। क्षिम्धं चघूणां कुष्ठ वंगुल्मायः कृमिमे इन्त्॥ \*॥ नि म्बाकस् । निम्बस्कामबद्बानि सुयत्रभृष्टान्याञ्चे चिपेत्तद्नुसैन्ध्वत मयुक्तान्। प्राचीयतर्षु जनगान् सहरामठेनचाघारितादद्तिराचन मेवले ह्या: ॥ \* ॥ निम्बति स्वास्थ्य म्। गिविसेचने। पचा यच्। वब-यारेकाम्॥ कर्ज्जनिम्बनफर्नकृमि कुष्ठप्रमेचजित्॥ ॥ निम्बतेचन् कुष्ठप्रतिक्तंकृषिदरम् परमितिरा

जवस्रभः ॥ काचेत्वग्याद्या ॥ निम्वतः। पुं। अरिष्टद्रे ॥ स्वार्थेकः॥ निम्बत्रकः। पुं। मन्दार्ह्ये । वकाय न इतिभाषाप्रसिद्धे पारिभद्रे ॥ नि यमयति। यमउपरसे। ए०। नि वतिवा। विविधेचने । पचाद्यच् । वबयारैकाम्। कर्माग्रद्यम्वा। नि म्बसं चनस्तरः। शानपार्थिवादिः॥ निम्बवीजः । पुं। राजादनी वृचे ॥

निम्बुकम्। न । विम्बुके। कामदी ह निम्बन्। न। अस्तजन्वीरे। शोधने हिंदाम्। दीमें।

**XX** XX

नियति:

तझंदीपनंपाचनं खघु॥ 🛪॥ निम्न 🕸 कं कृमिससू इनागनं ती च्या मन्त मदर्ग्रहापहम्। वातपित्तकपश् खिने इतं कष्टनष्टर्चिरीचनम् प रम् ॥ विदेषविज्ञचयवातरागिन पीडितानंदिषविच्वनानाम्। मन ग्रहेवहुगुदेप्रदेयं विस् चिकायांम् न ये।वद्ना ॥ \* ॥ भारीकं निम्बुजं तीयं पड्भागं प्रकरीदकम् । जव क्रमिरिचे। सिश्रं पानकं पानके। तम म्॥ निम्बूफलभवं पान मत्त्वलं वा तनामनम्। वज्ञिदीप्तिकरं रूचं स यसाचारपाचकम्॥ इतिरानि०॥ निक्षोचन्। ति। असङ्गक्ति॥ निक्वाचनम्। न। अस्तङ्गमने॥ नियतः वि । निश्चिते ॥ निन्छे ॥ आ-चार्निके ॥ वशीकृतेन्द्रिये ॥ न। निच्यकर्मीया॥ नियच्छति। यमः। अवर्धकत्वात्कर्तरिक्तः। मले।पः॥ नियततेवा। यती । पचाचच्॥ नियतातमा । वि । समाहितवित्ते ॥ सु घिचितमनसि ॥ नियतः त्रात्मा यखा। नियति:। स्त्री। नियमे ॥ दैवे। दि

ष्टे। भागधेये। प्रान्तनशुभाशुभक क्यांगि ॥ नियम्यते इनया । यस उक् परमे । जिन् ॥

XXXXX

नियम:

हैं नियती। स्ती। दुर्गायाम्॥ नियतेन्द्रियः। सि। इन्द्रियद्नमधीले । संयतेन्द्रिये॥

नियन्ता। पुं। सार्था॥ वि। श्रासित रि॥ पशुप्रेरके ॥ नियन्छितिविशि ष्टेविषये स्थापयति । अन्तर्भावित प्राथीवा। यसः। तन्त्र ॥

नियन्तितः। चि । अनर्गते । अवाधे ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ नितर्गयन्त्रितः ॥ नियमिने ॥

नियमः। पुं। यन्त्रणे ॥ प्रतिचायाम्। अङ्गीकारे ॥ निश्चये ॥ यथा भच्य नियमेनाभच्यप्रतिषे घेराग्यते पच पचनखाभच्यादच्युक्ते गम्यते रतद तीन्येऽभच्याइति। अभच्यप्रतिषेधे न वा भच्यनियमः। तत्त्रया। इस च्ये ग्राम्यकुक्क् टः समस्योग्रान्यस्क र इस्यु के गन्यते एतद् आर ग्योभस्य इतिसहाभाष्यम्॥ अस्यनियसइति भच्यानुमतिरूपउपदेशाद्वार्थाद्वित विवर्गम्॥ ॥ प्रतिज्ञानिश्चये॥ इतिमेदिनी ॥ बते ॥ स्नागन्त्साध-ने ॥ यथा। नियमस्तुसयलामीऽ निस्यमागमुसानम्। यत् कर्म म नित्त्यम् नत् यावज्जीवं कत्त्र्यम् भागन्तिः कादाचित्वैः कामनया-

नियस

पवासकानजपादि तन्त्रियमर्च्यर्थः 🛪 । \* ॥ निस्थकर्मणि । तत्तदात्रम विहिताचर्ये ॥ \* ॥ भीचसनीष तदःस्वाधायेत्रस्यविधानेष्यस्य ॥ जपापवासप्रद्चिया नमस्कारादिकः पाः प्रागोयेऽधिकाउन्नास्तेरष्वेवप व्यत्नर्भाष्याः ॥ स्त्रानमाने।पवासे ज्यास्वाधायोपस्थनिग्रहाः। नियमा गुरु युत्रु षात्री चाकोधाप्रमादताः ॥ \* ॥ अकोधादिषु ॥ अकोधागृक्यु श्रुषाशी माहार्खाघवम्। अप्रमा द्यसततं वचे तेनियमाः स्ताः ॥ \* ॥ तपद्माद्दिशसु । यथा । तपःस-नोष प्राक्तिकां दानंदेवस्त्रप्तनम्। सिहान्यवगार्चे बही में तिश्वज्ञे पाह तम् ॥ दशैतेनियंना:प्रोक्तामयापव तनायकेतिदेवीगीता॥ नियच्छति अनेनवा नियमनंवा। यसउपरमे-। पवाद्यच्।यमःसम्पनिविष्चे स्थ व्या॥ सजातीयप्रवाद्यचिकाती यतिरस्कृतिः। नियमे। इपरानन्दो नियमात् क्रियते वृष्टेः ॥ वेद ग्रब्दानि यमपूर्वमधीताः फलदन्तीभवनीति महाभाषम् ॥

निचम् नत् यावज्ञविकत्त्रथम् नियमनम्। पुं। नियमे ॥ निग्रहे।

प्रागन्त्रभि:कादाचित्वेः कामनयासमयिविभेषादिभि:साधनैः साधमु नियमिविधः। पुं। नानासाधनसाध्य-

\$**88**8

S S S S S

नियामि

कियाया मेकसाधनप्राप्ता वप्राप्तसा परसाधनस्य प्रापके विधा ॥नियमः पाचिकेसती खुक्तेः। पचे अपातस्य प्रापकाविधिनियमविधिभवति । य या वी ही नवहनी च्यादिः। कयम स्वपचे ऽप्राप्तप्रापंत्रचिमितिचेत् इ-त्यम्। अनेनाऽवधातस्य वैतृष्यार्थ त्वं न प्रतिपाद्यते अन्वयद्यतिरेक-सिद्धत्वात् किन्तुनियमः। सचाप्राप्तां शपूर्याम्। वेतुष्यं दिनानापायसा धालात् यदावघातंपरि खाञ्चोपा-यानारंग्रहीतमारम्यतेतदाऽ वघात ह्या प्राप्त स्वेन तदिधाननामकम्मा सांग्रपूरणमेवानेनविधनाकियते । चत्रवियमविधावप्राप्तांशपूर्यात्म-कानियमएववाक्यार्थः। पचे ऽ पाता वघातविधानमितियावत् ॥

नियमितः। चि।कृतनियमे ॥ यहे ॥ नियमः सञ्जातेष्य। ता॰रतच् ॥ नियामः। पुं। नियमे ॥ नियमनम्। यम॰। यमः समुपनिविषुचेति-घञ्॥

नियामकः । पुं । निजरा इतिप्रसिद्धे गुणवृत्तोपरिस्थिते पेतिवाहे ॥ कर्ण धारे ॥ नियक्कतिपेतिम् । यमनि यमने । खुल् ॥ दि। नियन्तरि ॥ नियाभ्यः

नियुक्तः। चि। अधिकृते ॥ नियोजिते ॐ
॥ आजिते । प्रेरिते ॥ यथानियुक्ती
ऽस्मितया करे।सि ॥ नियुज्यतेसा।
युजिर०। क्तः ॥ अवधारिते इतिरा
धाकानाः ॥

नियुतम्। न। खचे। १०००००॥ इति
खीखावती ॥ यतं सहस्वमयतं नि
यतं प्रयुतं मतम् । खीके। टिर्वृद्
मितिक्रमाह यगुणोत्तरमिति रत्नके। याः ॥ धेनृनां नियुत प्रादादिप्रेभ्यः
समखङ्कृते । इत्त्यचनियुते देखचे
इति श्रीधरस्वामी ॥ \* ॥ द्यबचे
१०००००। प्रयुते ॥ यथा। एकं द्या
यतः चैव सहस्व मयुतं तथा। खच
च नियुतचैवके। टि र्वृद् एवच ॥
छुन्दः खेरी निखवेष्य श्रङ्खपद्मीच
सागरः । चन्यं मधं पराईच दश्र
एद्या यथोत्तरम् ॥ इतिपुराणम् ॥
नियुदुम्। न। वाह्ययुद्धे ॥ निग्रद्यानि
तरांवा यदुम् ॥

नियोगः । पुं । अवधारको ॥ आजायाम् ॥ कार्थ्ये ॥ नियुज्यते ऽस्मिन् । युजि र्० । यञ् ॥ नियोगी । दि। नियुक्ते । कर्मसचिवे। नियोगिविश्रष्ट ॥ नियोगोऽखास्ति

। इनि:॥

क्ष नियामिका। स्त्री। नियमनकर्त्याम्॥ नियोग्यः। त्रि। नियोगार्छे। प्रभा ॥ 🛱

**经**数数数

X . 88 24

निर्च

🛱 निवाजनम्। न। स्थापने ॥ युजिर्॰ । ल्युट् ॥ नियागे । प्रेर्षे ॥ त्वयै त त् क्रियतामिति क्रियासुनियाजन म्प्रेरणिमच्यर्थात्॥ नियाजित:। दि। नियुक्ते ॥ नियाज्यः। वि। प्रेष्ये। भृत्त्ये॥ नियु ज्यते। युजिर् । नियान्तुं प्रकारन्य र्धे प्रयोज्यनियाज्यी प्रकार्थद्रतिष्य ति कवर्गाभावा निपातनात्॥ नियाद्वा। पुं। मुझ्टे॥ इतिराजनि र्घाढः ॥ वाह्ययुद्धकारिणि ॥ नि8। अ। निर्णये॥ निषेधे॥ विद्यर्भा वे ॥ क्रान्तादार्थे ॥ न्याति । नुनये । किए। ऋत इत्॥ निः श्रेषे॥ निरंगः। पुं। राष्ट्रेः प्रथमभागे ॥ चि । अंगर्हिते ॥ निर्गतीं ग्रात्॥

निरंशकः। वि। निरंशः॥ स्वार्धे तिहु तः ॥ यथा। पतित स्तत्सुतः क्षीयः पङ्ग सन्मत्तको जडः। अन्धो ्ऽचि कित्सरागान्ती भन्ते यास्ते निरंश काः॥ तेषांपतितवर्जभ्योभक्तवस्त्रं प्रदीयते ॥

निरंत्रसूर्यः । पुं। राग्रेः प्रवमभागस्ये शःस्यं उच्यते ॥

क्र निरचदेशः। पुं। यचदेशे। पत्तभा निर्ण्ययः। वि। निर्वाघे॥ अमायिके

निर्च्य

काटि:। इचियो भारतवर्षे सङ्घा। 🕅 पश्चिमे केत्माखवर्षेरामकः । उ त्तरे नुबवर्षे सिह्नपुरी। एताः भूष त्तपादविवराः अन्योन्यम् प्रतिष्ठिताः । तासामुपरिता विषुवस्थोदिवाक रीयाति । तासुविषुवच्छाया भ्रवस्थो वितिश्चनहथ्यते । तद्वदिवासानं रा चिमानच चिंत्रताडिकाः। इतिसूर्य सिहान्तमतमिति राजाराधाकान्तः॥ निर्धिः। पुं। प्रसिसाधात्रीतकर्मः च्यागिनि॥ निर्ध्वित्राह्मगाः कलै।॥ निरङ्कुषः। चि। धनिवार्धे। धवाचे । वाधाश्रुन्ये ॥ इति जटाधरः ॥ निर्द्यनः। वि। अखनशून्ये । धात कज्जले। निर्मले॥ श्रविद्धां मप्र खर्चे मनश्चन्तुराखिवयये परमा त्मनि ॥ उपाधि निवर्शको ॥ अञ्चन वद्जनमज्ञानं मजिनस्वभावन्वात् तिवर्गतं यसात् सः॥ निरन्नना। स्ती। पूर्विमायाम्॥ अन नहीं नायाम्॥ निरतः। वि। नियुक्ते ॥ यथाषट्कर्म निरत इति॥

भाना ॥ राग्नेः प्रथमभागस्यो निरं निर्तिग्रयः। वि। अतिग्रयाभावे॥ नि र्गतः श्रातिशया । सात्।

शून्यस्थाने ॥ सतुपूर्वभद्राश्ववर्षयम ॥ निर्गताऽस्थयाबस्य। निष्कान्तोऽ

निर्न

च्ययादा । निराद्य द्तिसमासः॥

निरन्याच्यान्यागः। पुं। निग्रहस्थाना भियागानि (न्याज्यान्याग रति-गातमखित अनिग्रहस्थाने ॥ अ वसरे यथार्थ निग्रहस्थानाङ्गावना तिरिक्तं यित्रग्रहस्थानाङ्गावनं तदि च्यर्थः। एतेनानवसरे निग्रहस्थाने। द्वावने एकनिग्रहस्थाने निग्रहस्था नान्तरे। द्वावनेच नातिकाप्तिः। सा यं चतुर्दी। छलं जाति राभासा इन वसरग्रहणच । आभासा व्यभिचारा दावसिद्याद्युद्भावनम्। अनवसर्ग्र-इयम अकाले एवाद्गावनम्। यथा त्यचिसचेत् प्रतिज्ञाइनिः विश्वेषय सिचेत् हेल्लरम्। एवमवसर्म-ती त्यवयनमपि। यथा। उचमा नग्राद्यस्थापणब्दादेः परिसमान्ता। एवसनुक्तग्राह्याचानाचननुभाषणा वसरे ऽ नुङ्गाव्य बाधाविष्कर्णानुभा षणप्रवृत्ते वादिनि तदुङ्गावनिम-च्यादिकमृद्यम्॥ इति ५ थाये ६५ स्यम्॥

निर्नरः। चि। घने। निविडे। सा-न्हे ॥ निरवधै।॥ नीरंधे ॥ निर्गत मनारात्। निर्गतमनार मिसन्वा।

निरनराधासः। पुं। स्वाधाये॥ सत तायक्तेने ॥ निरम्तर्श्वासावभ्या- सश्व॥

निरपषपः। ति । धृष्टे। निर्बं ज्ञे ॥ नि मंताऽपरपाया खज्जायाः॥

निर्पेचः। वि। अपेचार्हिते। अन पेचे ॥ विगतस्पृहे ॥ यथा । निर्मे चौग्रहादियादिति॥ निर्गतात्रपेचा यस्य ॥ निःसङ्गे ॥

निरयः। पुं। नरके ॥ निर्मतो ऽयात्॥

निर्यपति: । पुं । यसपुरुषे ॥ निर्ग्गेखः। वि। अवाघे । अर्गेखार-हिते। अनर्गले ॥ निब्नान्तमर्गका याः। निराद्यद्वतिसमासः॥

निरर्थ:। चि। मोघे॥

निर्धेकः। चि। निष्णले। मोघे॥ न । निग्रहस्थानविशेषे । निर्धेकं खस यतिगातमः । वर्षक्रमनिर्देशवित्र रर्धकम् ॥५१ ॥वर्णानां क्रमेश नि दें भो जवग ते स्वाद्रियोगस्तन्त्वो। निर्देशो निर्धंकं निग्रइस्थानम्। अवाचकपदप्रये।ग्रहतिफिक्तिर्थः। वाचकत्तं मह्या निरुद्धचचयाया मा स्वपरिभाषया वा वेष्थम्। समयव स्थातिरेक्रेगेति विशेषगीयम्। ते न यत्रापसंत्रोन विचारः कर्श्वयद्गतिस मयदम्यसाचापश्चंश्चे नहे। षः । जटि तिसंबर्योतु नदे। पद्त्युतप्रावस् । ह्य

श्रसम्भवःप्रमादादि च्यवधेयम् ॥ 🎇

प्र॥ निर्गतीर्थी उसात्॥

निर्वग्रहः । वि । स्वक्त्रस्टे ॥ निष्कृा नोऽवग्रहात् नियमनात् । निरा दय इतिसमासः ॥ ष्टष्टिपतिबन्धा-भावे ॥

निर्वदः । वि । उत्कृष्टे ॥ वातिपत्ता-दिजन्याधात्मिकादितापचयरिहते-स्रात्मि ॥ रागादिशून्ये ॥

निर्वयवः । पुं। परमायौ ॥ द्वि। अ-वयवङीने ॥

निर्वश्रेषः। चि। सर्वस्मिन्॥

निरवसितः। चि। विद्याले । येनभु को पाचं संख्जारेगापि न शुद्धाति तद। चाण्डाचादै।॥

निर्वज्ञालिका। स्त्री। प्राचीरे॥ इति शब्दमाला॥

निर्शनम्। न। भेाजनाभावे । अन स्थाने ॥ चि । तद्दति ॥

निरसनम्। न। प्रतिचे पे। प्रच्याखा ने ॥ असुचेपगो। स्युट्॥ वधे। नि स्ट्रने ॥ निष्ठीवने ॥

निरसा। स्ती। निःश्रेणिकात्वे॥ निरस्तः। चि। निष्कृते॥ प्रेषतगरे ॥ दुतेदिते। त्वरितोदिते॥ सन्त्य स्तो॥ प्रतिचते॥ प्रस्थास्याते॥ भ

र्थं क्तिते ॥ निरस्रतेसा । त्रसुः। त्रः॥ अर्थे ध्रुनिरस्तद्यः । चि । निष्कुपे ॥ निराकृ

निरहङ्कारः। वि। श्ररीरेन्द्रियादा व श्रे यमहमस्ती त्यभिमानश्रून्ये॥ वि-दावत्वादिनिमित्तात्मसमावनाविर हिते॥

निराकः । पुं। पचने ॥ स्वेदे ॥ असत्का स्मेषले ॥ इति हिमचन्द्रः ॥ निराकरणम्। न। निराकृते। । नि-वारणे ॥ निराक्तियते ऽनेन । डुक्न

वार्षा ॥ निराक्तियतऽनन ज्ः। न्युट्॥

निराकरिष्णुः। ति। चिप्यौ। निरा करगाप्रीजे॥ निराकरीति तच्छी खः। अलङ्कृजितीष्णुच्॥

निराकता। ति। निराकरिष्णी॥ निराकारः। वि। श्राकारकीने। देश द्याकारवर्जिते परमात्मनि॥ स्ट्रा द्वित्कार्यातिरिक्त दृश्यस्वस्त्रपाभा वात्निर्गतः श्राकारे। दस्यात्। निरा द्य द्रतिसमासः॥

निराकुतः। वि। श्राकुत्तताश्चे॥
निराकृतः। वि। प्रच्याखाते। निर्क्ते॥ यथा। कैःपुष्पेरचतान्द्त्वा
भृङ्गाभुवि निमन्त्रिताः। केनवासम्प
केनाई चन्द्रं द्व्वानिराकृतास्ति॥ नि
राकारि। कुत्रः त्वाः । निस्वारिते॥
निराकृतिः। पुं। पन्यसद्वायन्त्रानुष्ठान
रित्ते॥ यस्तुपन्यसद्वायन्त्रविद्वीनः श्र

2 35 85 2

निरावा

छन्दोगपरिशिष्टे । निराक्तीं मरा-दीनांसिक्तिया निराकृतिरिति ॥ स्वी । निर्मने । निराकर्षो ॥ नि राकर्षाम् । डुकृञ् । स्वियांक्तिन् ॥ वि । अनाकारे ॥ अस्वाध्याये ॥ आकृते रध्ययनचेष्ठाया निर्गतः । आ कृते जातेका निर्गतः । अनधीक्यदि जावेदमन्यवकुकृते अमस् । सजी वन्नेव सूद्रस्वमासुगच्छति सान्वयः ॥ वार्षो । निष्धे ॥

निरागमः । पुं। श्रागममूखविकले त वै ॥ तकमानोपजीविषु वैद्यका याद्साङ्खादिषु ॥

निराचारः। वि। अनाचारे। आचा रशून्ये॥ निनेविद्यते आचारा य स्थसः॥

निरातङ्कः । षुं । श्रिवे ॥ निर्गते स्थात-द्वेतापश्रद्धे यस्मात् ॥ वि । स्थातङ्क स्रीने ॥

निरातपा। स्ती। रजन्याम् ॥ चि। स्रातपश्चि॥

निरादेश:। वि । वाक्तासच्चाररहिते॥

निराधार:। दि। श्रात्रयशूम्ये॥ निरावाध:। वि।यचाभावविश्वेषे॥य

या। अप्रसिद्धं निरावाधं निर निर्धे

क प्रयोजनम्। असाधं वा विद्धुंवा अस्य प्रचाभासंविद्यं येदिति ॥ निरावा

धम् असाहृ हेपदीपप्रकाशेनायं स्व अ ग्रहेव्यवहरतीतिमिताचरा॥

ं निराश्च

निराभासः । पुं । वृत्तिव्यायस्वेषि फ-खब्यायस्वमून्ये परमात्मनि ॥ नित रामाभिमुखेन भासते । भास्ट । पचाद्यच् ॥ चि । निष्प्रतिविक्षे ॥ निरामयः। पुं । इडिक्को । वनस्क्रमले ॥

श्रुकरे॥ चि । नीक्जि । वान्ते । रे।
गर्हिते ॥ निष्कान्तश्रामयात् । नि
राद्यद्रतिसमासः ॥ निर्गतश्रामया
व्याधियसादा ॥

निरामानः। पुं। कपित्ये॥

निरामिषः । चि । विषयाभिचाषर्डि

ते ॥ आमिषशून्ये ॥

निरामिषाशी। चि। अमांसाशिनि॥

निरास्त्रः। चि। स्राश्रयश्रून्ये। निरा

स्रये। निविषये॥

निरासम्बनत्तम्। नः देशनुसन्धान राहित्त्यतायाम्॥

निराजन्या। स्त्री। आकाशमां स्वाम्॥ निराशः। वि। आशाश्चन्ये॥

निराशी। वि। बैराग्यदार्खेन विगत

त्व्यो ॥ निकामि ॥ निर्मताः साधि षःकामना यसात् ॥

निराश्रयः। वि। देहेन्द्रियाद्यभिमा-

नशूम्ये ॥ आश्रयोदे हेन्द्रियादिः अ क देतदर्भनेन निर्गता यसात् ॥ आ-

निष्पा

निष्त

श्रविद्वीने ॥ निर्गतः श्राश्रवे।यसा

त् यख्वा ॥

निरासनम्। न । निरसने ॥ निराड्
पूर्वीसधातार्ल्युट् ॥ आसनाभावे ॥
जि । तद्दति ॥

निराहारः। वि। श्राहाररहिते॥ निरिक्तिगी। स्त्री। तिरस्त्रिरिग्याम्। पत्राम्। यवनिकायाम्॥

निरिन्द्रियः। चि। प्रजननासमर्थे। जी

र्थे। इन्द्रियशून्ये॥

निरी चयाम्। न। दर्भने ॥

निरीचितः। वि। अवले किते॥

निरीशम्। न। फाले। फले। यचका छेफाले। निवधाते तच। फालाधारे॥ इत्त्यमरः॥ ईश्रायानिर्गतः। निरा

दयद्रित समासः ॥ वि। द्रेशशून्ये ॥ नास्तिके ॥

निरीषम्। न। फले। फालाधारे। नि रीशे ॥ इतिभरते। मरटीकाकृत्॥ निष्कान्गाईषा ऽस्मात्। निरादय इति समासः॥

निरीइ:। वि। निराकाङ्चे। प्राप्तस सस्तैश्वर्ये॥ निरीइस्य ट्रागं न्द्रप:॥ ईहार्हिते॥ पुं। विष्णा॥

निक्ताम्। न । वेदाक्तविशेषे ॥ यथा

। ज्योतिषामयनं नेचं निक्तंत्रीच

मुच्यत इतिस्मृतिः ॥ पद्मक्रिने ॥

देवविद्यायाम् ॥ चि । निर्वचने ॥ अस्प्रे ॥ कथिते ॥ निर्वचने क्तिथि । निर्वचने क्तिथि । नेन । वर्णागमा वर्णावपर्ययच्च दे। चापरी वर्णाविकार्नाचा । धातास्त द्यातिप्रयेनयाग स्तदुच्यतेपच्चवि धं निरुक्तम् ॥

निक्तिः। स्त्री। निक्यने ॥ निश्चिते। स्तिः॥

निरुद्धम्। न । ध्येयाकारहक्तेनिरेधि
॥ निरुद्धिकां पचनी चित्तस्य अस

म्यातसमाधिभूमिः । तदुक्तम्।
तस्यापिनिरोधे सर्वहित्तिनिरोधानि
वीजः समाधिरिति ॥ वि । संरुद्धे।
रोधविशिष्टे ॥ निश्चयेनरहुम् ॥
निरुद्ध प्रकाशः। पुं। मेद्र जातच्हुद्दरी
ग्विशेषे ॥ दति भावप्रकाशः॥
निरुद्धोगः। वि । उद्योगाभावविशिष्टे ।

निक्पद्रवः। वि । उत्पातर्षिते ॥ निक्पञ्जवः । वि । निकाधे ॥ निर्गत उ पञ्जवायस्मात् ॥

निष्यमे ॥

निर्पमः। चि। अनुपमे । उपमाशून्ये ॥ निर्मता उपमासाहश्यं यस्यसः॥ निर्पात्यः। चि। असित ॥ वाचामन सश्चागाचरे विषयतयाह्नोखाये। ग्ये ॥ निर्मतः उपात्यायाः प्रस्थावत उर्

॥ निगतः उपाखायाः प्रस्यवतः उ प्राच्याः ॥ अस्फुटस्वरूपे ॥

999

88888 निरेना: 🕉 निरुपेचः। चि। अनुपेचे । उपेचार निरेभः। चि। निः गब्दे॥ यस्यात् ॥ निरुप्तः । चि । यज्ञादा भागमः पृथ क्कृते॥ निरुदः। पुं। निरुद्धचचणाकेशब्दे॥ यथा। पूर्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत् स्वान्यपरमे यषद्रव्ये स्वन्तं तष निरू ढोद।यशब्द इतिदायभागः॥ निरूदबच्या। स्त्री। श्रित्तत्व्यवच यायाम् ॥ यथा। निरुद्ध चयाः का श्वित् काश्वित्वेवच्च शक्तित इतिका-व्यप्रकाशटीकायां सहेश्वरः॥ निरुदा। स्ती। सचयाविश्वेषे॥ निक्ट्रि:। स्वी। प्रसिद्धी॥ निरूपग्रम्। न। षालोके ॥ विचारे ॥ निद्धं ने ॥ इतिमेदिन (॥ त्रानान् कृतेगब्दे ॥ निक्षपित:। चि। नियुक्ते ॥ कृतनिक्षप निर्मात:। दि। निःस्ते । विदिष्पांसे यो ॥ उपकल्पिते ॥ निरुष्:। पुं। वित्तिभेदे ॥ यथा । व- निर्मान्यः । वि । गन्धशून्ये ॥ संचितः। यःबेहैदीयते स स्वादन् तर्ने ॥ वि । अहशून्ये ॥ निश्चिते ॥

क्र क्रिनिरेना:। चि। निष्पाये॥

निग्रास

E 20 3 8

हिते ॥ निर्मता उपेचा औदासीन्यं निरोधः । पुं । नाम्रे ॥ रोधे ॥ निरोध नम्। द्धिर्ः। घञ्॥ प्रख्ये ॥ नि ग्रहे॥

निरोधनम्। न। निरोधे। प्रस्थपवे भने ॥ कारागारप्रवेभने ॥ क्षिर् आ वरगो। ल्युट्॥

निरोहुव्यः। दि। रचणीये॥

निर्क्रति:। पुं। दिक्पालविशेषे । नै-ऋंतकायाधिपता॥ स्ती। अलच्या म् ॥ नियताऋतिष्टेषायन। निर्गता मृते: गुभादितिवा ॥ वि । निरुप द्रवे॥

निर्श्वः । पुं। सामवेदे ॥ निरन्तरम् च्चक्ति। ऋगतिप्रापणयाः । अ सेनिरीतियक् ॥ निक्योहिसेति वे दभाष्यम् ॥

निर्माः। पुं। देश्रे ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ ॥ निर्मृते ॥ नितराङ्गतः ॥

सिर्दिधा र नवासाखो निरुष्ठ व्येति निर्मास्नम्। न । मार्गे ॥ मस्त्र है ने । भावे खाट् ॥

वासनगमकः। कषायचीरतैलैया निर्मान्यपूष्पी। स्ती। यालमणिहुमे ॥ निरुष्ट:सनिमद्यते इति ॥ निग्रहे ॥ निर्माम: । पुं । नि:सर्थे ॥ निर्मनम्

। गसु॰। ग्रहवृहित्यप्॥ निर्मासनम्। न। प्रतीचारे। दारि॥ 🕉

**88888** 

निग्रेन्य

🗴 निर्ममनदारम्। न। नैवीहिके॥

निर्मुणः। पुं। परमात्मनि। परमान न्दे ॥ वि। परमार्थतः सत्त्वरजस्तमा गुणर्हिते ॥ रूपादिगुणही ने ॥ नि धर्मके ॥ निर्मताः गुणाः सत्त्वाद्या रूपाद्यावा यसात् ॥ विद्याद् भून्ये ॥

निर्मुणा। ह्वी। गुणवयोपचयावचय रहितसाम्यावस्थमायोपाधिकब्रह्मरू पिण्यां यक्ती॥

निर्मुण्डी। स्ती। नी खशेका ख्याम् ॥ सिन्द्वारे। संभाज इति भाषा। नि सिन्दाइति गाडभाषा ॥ श्वेतनी ख पृष्यभेदा चिर्मुण्डी दिविधासता॥ अज्ञकन्दे। करहारे॥ निर्मुडति। गुडरचायाम्। दगुपधेतिकः। पृषो दरादिः ॥ गुडाद्वेष्टना सिर्मितेति स्वामी। गारादिः॥

निर्म्मृढः। पुं। दचकाटरे॥ वि। सं वृते॥

निर्श्रेन्थः । पुं । नक्षे । चपणके ॥ निः स्वे । निर्दु ने ॥ वालिये । मूर्खे ॥ चू तकारे ॥ ग्रन्थेभ्योनिर्गतः ॥ मुनै।॥ दि । निर्वेद ङ्गते ॥ निः सहाये । नि वृत्तहृद्यग्रन्थाविति श्रीधास्वामी॥ निर्श्रन्थकः । पुं । चपके ॥ निष्कले ॥

निग्रन्थकः । पुं। चपर्ये॥ निष्काले। दि। अपरिच्छ दे॥ निर्घात:

निर्श्रत्यनम्। न। मार्ग्ये॥ ग्रथिकाटि ४ स्थे। भावे स्युट्॥

निर्मान्यकः। पुं। चपर्यो ॥ चि। निपु

निर्योद्यः । वि । निर्यतं प्रक्ये ॥ निर्घटम् । न । वहुमनुजसङ्कीर्याहर्टे ॥ इतिहारावस्ती ॥ करप्रान्यहर्टे ॥ घटप्रान्ये ॥

निर्घण्टः। पुं। निष्याहो। निर्घण्टने। गणसङ्ग्रहे। ग्रन्थानां स्वीति-खाते॥

निर्घातः। पुं। वाय्वभिद्यतवायुप्रपतन जन्यमञ्द्विभेषे ॥ यथाइवराष्ट्रः। पवनः पवनाभिक्ता गगना द्वना यदा समापतित । अवति तद्दा नि घातः सच पापा दी सविष्मादतः॥ १॥ अथवेखादर्भनफलम्। अवेीद ये ऽधिकर्शिकचपधनियाधाङ्गमाव विग्वेश्याः। आप्रहरांत्रे ऽजाविका मुपद्याच्छूद्रपार्गंश्च॥ २॥ आ मधाज्ञा हाजापसेविना बाह्मबाञ्च पीडयति। वैश्यजबदां स्तृतीये चैा रान्ष्रहरेचतुर्थेतु॥ ३ ॥ अस्त्रंया ते नी चान् प्रवसेयामे निइन्ति,स स्थानि । राचेदितीययामे पिशाचस ङ्घानिपीडयति ॥ ४ ॥ तुर्गकरि य स्तृतीये विनिष्टन्या द्यायिन रच निर्ज्ञेष:

तुर्धेच । भैरवजर्जरशब्दे। याति य त स्तां दिशंहिना॥ ५ ॥ भृयन्तरी चगतज्ञातध्वनिरेवायम्॥ निरव् अवज्ञपाते ॥ यदानारी चेवजवान् मार्तामर्ताइतः। पतत्त्वधःसनि र्घातीजायतेवायुसम्भवद्गति ज्योति-षम्॥

निष्टेगाः। चि। निर्द्ये॥ निर्देशः। पुं। यव्दमाने॥ निर्देशिया म्। घुषघुष्टी । निष्मूर्वात् घञ् ॥ निर्ज्जनः। दि। विविक्तः। जनैरना की में ॥

निर्ज्जरः। पुं। देवे। सुरे॥ जरायानि ष्कानाः। निराद्यःकान्तासर्थेपष् म्याद्रतिसमासः ॥ अनेकान्तवादिनां सप्तपदार्थेषुपदार्थविश्रेषे ॥ तप्तश्र बात्रयनकेशोसुचनादितपःसच्य निजी ग्रंबी येड्ड में निर्जर शब्देन तैत-चते ॥ वि। जरात्त्वत्ते ॥ न। सु धायाम् ॥

निर्ज्जरसर्षेप:। पुं। देवसर्षपञ्चे ॥ निर्जारा। स्ती । गुडूचाम् ॥ तालप ग्याम्॥

निर्ज्ञातः। चि। जबहीनदेशादै। ॥ यथा। सम्प्राप्तादशमध्वजाद्यगतिना सम्मृच्छितानिकंसे तुर्यदाद्शविद्व निक्तिरिगी। स्ती। नदाम्॥ **⊗ सम ॐ** ती **ॐ ७७७**%

निकारी

षष्टी न्वपपच्चमस्यनदमभ्ःसप्तमी 🕸 वर्जिता प्राप्ते। त्यष्टम वेदनांप्रथम हे तस्यास्तृतीयाम बेतिवज्ञासमनः॥ निर्ज्ञा । स्ती । ज्येष्ठश्रुक्षेकादश्या म्॥ यथाच्यासाभीमसेनं प्रति । वृषस्थेमिय्नस्थेऽ के गुकाह्येकादशी हिया। ज्येष्ठे मासिप्रयत्नेन सापास्या जबवर्जिता ॥ सानेचाचमनेचैव व र्जियन्त्रोद्दबंद्धः । उपयुक्तीत नैवा न्यद्वतभङ्गोऽन्यया भवेत् ॥ उद-यादुद्यं यावद् वर्जियन्वाजलंबुधः। अप्रयताद्वामोति दादशदादशीफ चिमिति॥

निर्ज्जितः । नि । वशीकृते ॥ विजिते । ब्राप्तपराजये। पराभृते ॥ नितरां-जित:॥

निर्ज्जितेन्द्रियग्रामः । वि। यता ॥ इ न्द्रियागाङ् ग्राम:। निर्जितइन्द्रिय ग्रामा येन ॥

निर्जीव:। वि। जीवात्मर्हिते ॥ प्रा शिशून्ये॥

निकर्रः। पुं। जरे। पर्वतानिस्नुतज कप्रवाहे। जर्णा इतिभाषा ॥ निर्जे रग्रम्। जृष्वयाषानाः। ऋदारप् ॥ सइस्रांगुत्रक्रे ॥ तुषायी ॥

तीयमतिमन्नेकाद्याभक्तनी । सा निक्रिंरी । पुं । श्रे ले । पर्व ते ॥ निर्फे 🎇

**经验收** 

निसंध:

数 数 数 数 数 数 राःस्न्यस्याम्। सत्त्वर्थीय इनिः॥ निकर्री। स्ती। नदाम्॥ निर्फरे॥ निर्साताद्री। खी। खन्बोद्याम्॥त नुमधायाम्॥ नितरां नतं नम् मु द्रं यखाः॥

निस्थः। पुं। विचारे। तर्के। चर्चा याम् ॥ अवधार्गो। निश्वये॥ विरो धपरिचारे ॥ परस्परविषद्वार्थानां सुन्यादिवाक्यानां विरोधपरिहारे गार्थावधार्यानियायः। उन्तम्ब । त चे विप्रतिपद्मानां वाक्याना सितरे तरम्। विरोधपरिचारा ऽचनिर्णय सत्त्वदर्भनमिति॥ निर्मय एवतत्त्व दर्भनमि स्थर्थः ॥ निर्धयनम् । स्वी ष् । भावे पर्च । उपसगीदसमा से पीतियात्तम् ॥ अधिकर्याविशेषे ॥ न्यायमते तदभावाप्रकारकचे स ति तत्प्रकारकज्ञानं निर्धः। था। विक्रमान् पर्वत इच्छादिवा धः ॥ इतिभाषा प० ॥ तदुर्मा बच्चि निर्सित्तः । वि । श्रोधिते । अपनीतम नप्रमार्त्वान्यप्रमार्त्वानिरूपितप चतावच्छे द्वाव च्छ विषये पताया खि जानमिति जगदीयः ॥ अखल चयमाइमातमः ॥ यथा । विस् प्य पचप्रतिपचाम्यामधावधार्या निर्धेय: ॥ ४० ॥ विस्थ्य सन्दिह्य पच प्रतिपचास्यां साधनापालसास्याम्

निस्ति:

उपासम्भः परपचदूष यम् अर्थस्या अ वधार्याम् तद्भावाप्रकारकं तत् प्रकारकं ज्ञानम् । यद्ययोतावदेव निर्यायसामान्यसच्यां तथापि वि स्योत्यादिकं जलावतगडासाधी यनिर्धयमधिकृत्य। तदुक्तमास्ये। मास्त्रेवादेच विमर्भवर्जमिति । एवं प्रच्यवतः शब्दाह्यनिर्धये न विसर्श पचप्रतिपचापेचेति॥४०॥ चतुष्पा द्व्यवहारान्तर्गते श्रेषपादे। फैसला र्तत डिगरी रतिचेतरभाषा॥

निर्णयनम्। न। निर्णये ॥ निर्धयपादः । युं । चतुष्पाद्ववद्वारा नार्गतव्यवद्वार्विश्रेषे ॥ तद्यस्वरूपं यथा। मिखितानां सभासदां पराजि ते।यमि खन्धार्यमिति स्वक्रार्त स्वम् ॥

निर्सायनम्। न। गजापाङ्गदेशे। नि र्थाते ॥

ले ॥ निर्धिक्रतेसा । यिजिन्त्रीच पे। षणयाः । हाः ॥ जबदेवग्रहम् व प्यानं गोदिनाखयम्। निर्विक्त पादः प्रविशेचानिर्धितः कदाचनेति स्कृति:॥

निस्तिः। च । कृतनिस्ये । निस्त्री 🔅 कृते ॥ यथा । निर्माति व्यवसारेतुम्

निद्धार

माग्रमफर्बभवेत् । बिखितंसाचि- | निर्द्धियमानः । दि । उचार्यमाग्रे ॥ योवापि पूर्वमा वेदितं नचेत्॥ यथा पक्केष्यान्येषु निष्पन्ताःप्राष्ट्रषे।ग्याः । निगीतव्यवद्वाराणां प्रमाग मफ्ड तथेतियवद्वारतत्त्वम्॥

निहिंग्ध:

निर्से जकः। पुं। रजके ॥ निर्धेने कि। विजर्ा ब्वुल्। उपसर्गीद्समासे उपीतिगचम् ॥

निर्से जनम्। न । चाजने ॥ निर्धिजे

निर्मीता । वि । प्रतिभ्वि ॥ निर्देट: । चि । द्याचीने । निर्देशे ॥ िनध्प्रयोजने ॥ परापवादरक्ते । अ निर्देश्यः । वि । निर्देशुं प्रक्ये॥ न्यदे। परते ॥ सत्तेती वेषी तिश्वव्या निर्देश । वि। निर्देशकर्त्तरि ॥ निर्देयः। वि । द्यादीने ॥ निर्मता द निर्देश्वः। वि। देशवर्षिते ॥ यथा। या यंस्मास् ॥

निर्दरम्। न। निर्भये॥ सारे ॥ चि। कठिने ॥ अपये ॥ इति मे दिनिकर:॥ निर्गतः इरायसात्॥

निर्देष्टनः। पुं । भह्नातके ॥ असि श्रन्ये॥

निर्देहनी। स्ती। मूर्वासतायाम्॥ निहीता। वि। खबनकत्तीर ॥ यथा हरति निर्दाता कचं धान्यच रचती तिमन्: ॥

निर्दिग्धः। दि। विविनि । सांसले ॥ इति हेमचन्द्र॥

निर्द्धिः। वि। प्रदिष्टे। प्रदर्भिते ॥ क थिते ॥ निश्चिते ॥

निर्देशः। पुं। निदेशे। शासने। आ त्रायाम्॥ निर्देशनम्। दिश्रः। घ ष् ॥ निर्द्धित ऽभिधीयते ऽनेने तियुत्पत्था प्रतिपादकशब्दे । ना-वि ॥ भृती ॥ नाभिनन्देत सर्गं ना भिनन्देत जीवितम्। कालमेव प्रती चेत निर्देशं भृतके।यथा ॥ व्यवहा रे ॥ कष्टने ॥ उपान्ते ॥ देशान् नि कानी ॥ निर्व विद्यावि॥

निर्देश दर्शयानात् सदेशियः प्रय . च्हति । सम्स्याद् दिगुणं दाप्यो वि नयंताबदेविचितिमिताच्या ॥

निर्देन:। पुं। जाइवे ॥ वि। धनहीने॥ निर्दुर्म्यः । चि । धर्मर्इते ॥ निर्द्धारः। पुं। निश्चये ॥ निर्दुरियम्। न। जातिमुणिक्रियासंचा

भिः समुदायादेवदेशसः पृथक् क र्गो ॥ तत्रयतश्चिनिद्वारगादतिषर्श सप्तमीच विभक्तिभेवति । यथा । म न्यायां मनुष्येष्या चित्रश्र्त ह

मः। गवां मा घुवा कृष्णासम्पद्धारा है

**は数数数数** 

निर्वस्थः

श्रतमा इति ॥ निश्चये ॥ तथे ॥

निद्वारितः। चि। कृतनिश्ये॥ निर्द्धार्थः। वि। निर्द्धारणीये॥ नि:प्र क्कं कर्मकर्त्तरि॥ निहीर्थः कार्यकर्त्ता यः संयतन् सत्त्वसम्पदा । व्यसने ऽभ्य द्येवापि ह्यविकारं सदामनः। त त्तुसच्चिमिति मोक्तम् ॥तत् सम्पदा संयतन् उद्यमं कु विन्त्यर्थः । संयु त इतिवा पाठः ॥ निश्चयेनिश्रयते

। धुन्। ऋइले। गर्यत्॥ निहुतः। वि। खिखिते। परिच्यक्ते॥ िनतराङ्कम्पिते ॥ समुन्मू खिते ॥ निर्द्धातः। वि। मचाचिते ॥ धावेः क र्माण क्तः। च्छोरितिवकारखोठादे भः। एत्येधस्यूठ् स्वितिवृद्धिः॥

निर्द्धानम्। न। निधाने ॥ दर्भने ॥ थीचिनायाम्। स्युट्॥ निर्दन्दः। चि। भीतोषणादिदन्दसि

म्यो। रागदेषादिदन्दर्हिते ॥ नि गतीदन्दात् दन्द्वेभ्योवा॥

निर्ह्माः । पुं। आग्रहे । अभिनिवेश्री॥ वपुर्वागधीषु निर्वन्धः किमी नत् साचिषा। ज्ञानिनः साच्यलेपचेनि निर्माद:

। अध्वगानामध्वगेषुवा धावन्तः श्री निर्द्धाधः। वि। निरुपस्रवे ॥ विवित्ते ॥ 🕮 निर्भटः। दि। इटे ॥

निर्द्वार्यियः। वि। निर्द्वार्थे। निर्द्वारि निर्भयः। पुं। अजानेये॥ इयोत्तमे ॥ वि। भीतिर्हिते ॥ निर्गतं भयं यसात् यस्यवा॥

> निर्भरम्। न। अतिमाने ॥नि:शेषेग भरोभारोऽ च। उपसर्गान्तर्निवृच्य र्थं निभर्मित्युक्तम् ॥ वि। तदित॥

निर्भक्तनम्। न। खखीकारे॥ अख क्तके ॥ इतिमेदिनी ॥

निर्भिक्तितः। चि। धिक्कृते। निन्दिते । क्रतनिभक्तसने ॥

निर्भाग्य: । वि । भाग्यदीने । मन्दे । मृद्धे ॥

निर्माज्यः । वि । पृथक्कार्ये ॥

निभिन्न:। वि। नितरांदारिते॥

निर्भिविधिट:। पुं।निर्भिवक्तरी

सखे। फुट इतिभाषा॥

निर्भोक:। वि। निर्भये॥

निर्माचिकम् । अ । सचिकासाम-

भावे॥

निस्तरः। पुं। इट्टे ॥

निर्मायनम्। न। नितरांविलाडने ॥ श्रतिनिर्मयना द्या श्वन्दनाद्पि जा यते। विषायते ऽस्तमपि ययापयं सम्पतः ॥

र्वन्धो नेतरचि ॥ निस्वयेनवन्धः ॥ निर्मादः । पुं। सद्हीनगजे। उदान्ते 🎇

निर्मान:

सादा ॥

निर्माधा। स्त्री। निषकायाम्॥ निर्मान्यदार । न । अरगौ । यक्ति निर्माल्यम् । न । देवापिते किन्ते । सन्धे ॥

निर्माम:। वि। भिची॥ दे हेपिममेति प्रच्ययरहिते ॥ गरीरयात्रामात्रार्थे पिषार्थकर्माचिप्तकापीनाच्छाद-नादै।ममेद्रिच्यभिमानही ने ा। निर्माखा। खी। एकायाम् ॥ शून्ये॥

मार्वादायाः॥

ति। मलहीने। गुढे ॥ रजस्तमा मनामित्रिते ॥ रागादिमचर्चिते ॥ अविदातकार्येखचगमखर्हिते-॥ मबान्तिर्गतम् । निर्गतं मबम-स्मादा ॥

निकालापनः। पुं।स्फटिके॥ निर्माणम्। न। निर्मिता ॥ सारे ॥ समज्जसे॥ नामभेदे॥ इतिहेम चन्द्रः॥

निर्माता। वि। निर्माणकर्तरि॥ नि

्रं निर्मानः। चि। मानर्हिते॥ निर्मते। अस्त्रिक्षानः। चि। मानर्हिते॥ निर्मते। अस्त्रिक्षानात्॥

निम्धी चः

ा सदाविर्गतः । निर्गतासदा ऽ निर्मानमाइः। विश्व मानमाहाम्यां निव्कानो । अच्छाराविवेकाम्यां र हिते॥

> देवेच्छिष्टह्ये ॥ यथा । अर्वा निस र्जनाद्द्रयं नैवेशं सर्वमुखते। विस जिते जगनाचे निर्माख्यं भवतिच ्यादिति॥ वि। मास्यग्रून्ये॥

देहपुन्धानादिषु स्वीयेषुममता | निर्मितः । नि । कृतनिर्माणे । निष्पा हिते। रिवते॥

निर्मार्थादः । वि । व्यवनीते ॥ निर्मतो । निर्मातकः । वि । मन्त्री पथा दिभिनि ष्पादिते॥

निर्मालम्। न। निर्माल्ये ॥ अभके ॥ निर्मातः। स्त्री। निर्माणे । रचनाया म्॥ असाधारणचमलारकारिगीर चनाइनिर्मितिरितियाखातारः॥ निर्मातः। पुं। मुत्तकष्के भागिनि॥ वि। त्यक्तसङ्गे। निष्पर्गित्रहे॥ निर्मात्तः। ची। निवृत्तौ ॥

निर्माटः। पुं। वनस्यता । अपुष्पवृचे ॥ खपरे ॥ सूर्य ॥ न । करशून्ये इ द्रे। पर्याजिरे॥

निर्मीकः। पुं। मेाचने ॥ बोमि ॥ स काहे॥ सर्वक्षका अहिकाषे॥ निश्चयेनम् चते। मुच्छः । कर्म विघन्॥

निर्सीचः। पुं। त्यागे॥ माचाभावे॥

नियं हः

🏿 निर्थंत्। 🖣 । निर्गेक्हति ॥

धे। निर्मले। खक्क्दे॥

चे॥ अध्वनिर्गमे॥ पशूनांपाद्वस्य गो। खुट्॥

निर्यातनम्। न। वैरशुद्धी । दाने। त्या निर्ह्मेंखनम्। न। कर्षे ॥ दै। स्वार्थग्रुनः। भावकर्मकर्गा दै। खुट् ॥ मार्गे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ निर्ह्मी डितः । चि । आली किते ॥ निर्यास:। पुं। क दाये। काथे। कथि

तह्रथरसे ॥ एचहने । एचानिर्म-। गंद इतिभाषा ॥

। नहि क्रियार हितं वाक्यमस्ती तिमा यञ्दयतिष्रकाथिका ॥ निर्देतिकं तिन्यायः ॥

निर्मेषः। पुं । निर्धासे ॥ इति मा । निर्धर्तयन् । चि । कुर्वति ॥ . निर्यू हः। पुं। आपीडे। श्रेखरे ॥ दा निर्व्वात्ते । वि। निष्पादिते ॥ रे ॥ निर्धासे ॥ नागद्रत्तके ॥ निर्धू निर्देष्टराम्। नान्योत्त्या प्रस्तुतकथा तिकः । निद्धातिया । पृषोदरादि

निळंइ

त्वात् धातार्यंडागमः॥ सत्तवार्षो॥ अ निर्यन्त्रणः। वि । विशृङ्खले । अवा- निर्योगः। पुं। गाःपादवन्धनरक्ती ॥ निर्युज्यते गारनेन। युजिर् । घञ्॥ निर्धागम्। न। वार्षापाङ्गदेश्रे॥मे। निर्म्भचगः। वि। खचगदीने। पाएड रपृष्ठे ॥ द्रति हेमचन्द्रः ॥

नदामिन ॥ निर्धास्त्रनेन । याप्राप निर्मितः । पुं। श्रीकृष्णे ॥ चि। लेपर हिते॥

गे ॥ न्यांससमर्पेषे ॥ यतनिकारा- निर्ह्मिपः । वि । खेपवर्जिते ॥ शुद्धे ॥ आ सक्ररहिते॥ यापशून्ये॥

निर्यासः। पुं। पातवाहे ॥ १० हे० ॥ निर्द्धयनी। स्वी। सर्पस्वित्र। कामुके ॥ यद्यांत्वचिसंपानितरां खीयते सा निर्द्धयनी सर्पेत्विगतिया खातारः॥ च्यकितायातरसविश्वेषे । वेष्टके निर्वचनस्। न । निर्वती। शब्देनाभि धाने ॥ निश्चितं वचनस् ॥

निर्युतिकः। वि। युक्तिर्हिते ॥ यथा निर्र्थपणम्। न। दाने । अनादीनां संविभागे ॥ दुवप् । भावेत्युट् ॥ चां प्रवादानियुं क्तिकत्वा दश्रहेय इति निर्द्धरः। वि। निर्द्धरार्थेषु। इति हेमा नेकार्घः॥

हुवायास्तुनास्याभिविनिवार्यने इ. निर्द्धानम्। न। दर्भने ॥ वर्षात्रब्दात् सच्यापेतिणिच्। लाट्।

इति। युइलीकिकावातः। प्रमुपधे समाप्ता। प्रकृताभिनयस्य निवीहे छू ा नि अयाम् ॥ निवाही निवेष्य म्। 💥

निद्वाग

वहेल्धुट्॥ नाटकसन्यन्तरे॥यथा
। मुखं प्रतिमुखर्चेव गर्भा विमर्ष
एवच । तथानिर्वद्याच्चेतिनाटके
पद्यसन्ध्यद्दतिभरतः॥

निर्वे इया। स्त्री। निष्ठायाम्। प्रकृता भिनयनिर्वे हि। निर्वे इयो॥ टाप्॥

निर्वेहिता। वि। निर्वेहिर ॥ निर्द्वाणम्। न। अस्तङ्गमने। विनाशे ॥ निर्वृती ॥ गजमक्तने ॥ सङ्गमे॥ माचे। अपवर्शे ॥ यथा । यतितव्यं समचेन निर्वाणमिपचेक्तति ॥ समत्त्र इतिवाणं पचमुक्तंत्र तीस् ता ॥ सर्वदु:खापशमखच्यं परमा नन्द हुपं निवासिमितिभाष्यकाराः। सर्वदृःखापश्रमात्मकत्वास्त्रिर्तिश्रया नन्दरूपत्वाच परमपुरुषार्थकेवस्य रूपंत्रह्मानवीणमिन्यु चतद्रति था-खाकार:॥ अपुग्यपुग्योपरमेयंपुन भैवनिभेयाः । शान्ताःसन्धासिनाया न्तितसी माचाताने नमइतिविष्णी-निर्वाषक्षपत्त्वेभारतवचनम् ॥ नि श्वते ॥ शून्ये ॥ विश्वान्ते ॥ अपवर्ग-साधनग्रन्यविशेषे ॥ विद्यापदेशने ॥ चादिग्विकले (ऽ)॥वि। मु क्ते। याने मुनिवह्यादा। चरमा वस्यम् नै। ॥ चरमावस्यवक्री ॥ वन्धा विशेषनं निशेषम् । गच्चर्यक

निर्द्वार्थः व्यागितिस्य । वा व्यागितिस्य । वा व्यागितिस्य । वा व्यागितस्य व्यागितस्य विव्यागित्र निर्वाणां मुक्ति निष्ठतिष्वे स्यापित्र दिन्त ॥ यथा । प्रियद् भैनमेवास्तु - विवाणामाप्य विमन्यदे भैनान्तरैः । निर्वाणामाप्य

ते येन सरागेगापिचेतसेति॥ निर्द्धागमस्तकः। पुं। मुक्ती॥ इति वि कार्यक्षेषः॥

निर्द्धातः । दि । वायुर्हिते ॥ निर्देशित स्म । वा० । गच्छार्थेतिकः ॥ नित रावातागता वा ॥

निर्मादः । पुं। लेकिवादे ॥ परिनिष्ठि तवादे ॥ अपवादे ॥ निर्वदनम् । वद्यक्तायांवाचि वदअभिवादनस्तु च्योवा । निष्णुवाददेभावेषञ् ॥

निर्द्धापः । पुं । निवामे ॥ निर्द्धापणम् । न । वधे ॥ दाने ॥ टुव-पत् । स्वार्थण्यन्तः । स्त्रोवैभोवणे वा । स्युट् ॥

निर्द्वायाः । वि । कर्त्त्रे ॥

निर्द्वार्थः । वि । निःगङ्गङ्कमंकृति ।

सत्त्वसम्पद्गसम्पतन्कार्यकर्त्ति ॥ भ

यविक्रमस्यसनाम्प्रद्यादै। निर्दिकारं

मनःसत्त्वम् तत्स्यदासम्पतन् उ

दमंकुर्वन् ये। निष्याङ्काभून्याकस्व

※ 数数数数 数 数 数 数 数

निर्द्धिक

यते। वृष् । ऋहते। गर्यत्॥ निक्षासनम्। न। सार्गे । इंसने ॥ नगरादेवी इष्कृती ॥ वासच्छे दे। चुरादिः। भावे ल्युट्॥ निर्दासितः। वि। निष्कासिते॥ निर्दास्यः। वि। निर्दासनीये॥ निर्वाह:। पुं। कार्यसाधने ॥ निर्वह ग्रम्। वहः। घञ्॥ निम्मती। स माप्ती ॥ यावता स्थात् स्वनिवीषः स्वीक्यात् ताव द्रथं वित्। आधि-को न्यूनतायाच्य च्यवते परमार्थत द्रस्यपदेशः॥

निर्देशहकः। पुं। कार्यसाधके। सम्पाद के ॥ निहस्वपर्निवीष्टकस्य परापे चाभवति ॥

निर्द्वाहकेकाम्। न। सङ्गच्यनारे ॥ साचात्परम्परयावा एककार्यानुकू खत्वे॥

निही इसम्। न। निर्व इसे ॥ निर्वाहिका। स्ती। प्रवाहिकायाम्॥ निविकाल्यः । पुं। सर्विकल्यशून्ये पर मात्मनि ॥ वि । जल्पना ही ने ॥ नि रस्तभेदे ॥ निर्गते।विवाखोविवधा कल्पनायसात् ॥ भागेकवासनांत्य का त्यन वं भेदवासनाम्। भावाभा-वै। तत स्यक्तानिविकसोस्यताभव॥ निविक

कते सनिर्वार्यं उच्यते ॥ निश्चयेनित्र निर्विकस्यकः । पुं । असम्प्रज्ञातसमा-या। चात्रचानादिविकलाभेद्वया येच्या ऽदितीयवस्त्रनि तदाकारा-कारितायाश्चित्तवृत्ते रिततरामेकी भावेनावस्थाने ॥ तत्रहष्टान्तः । ज-काकाराकारित खवणानवभासेन ज खमात्रावभासवत् अदितीयवस्ता-काराकारितचित्तवृत्त्यनवभासेना द्वितीयवस्तुमात्रमेवभासतर्ति ततश्चास्त्रनिविकस्पकसमाघेः स-षु मेश्चाभेदशङ्कान भवति। उभयष ष्टच्यभाने समानेऽपि तत्त्वद्वावा सङ्गाबमाचेगा तये।भेदिगपपत्तीर-ति । सुषुप्ती वृद्धिष्टि नास्ति वृद्धेः कार्यात्मनावस्थानस्य तञ्ज्ञचयान्वा-त्। इहत् वृद्धिवृत्तेरिदतीयवस्ता-काराकारिताया अवस्थानाङ्गीकारा त् सुषु से भेंदे। पपत्ते रितिभावः। ना पिमुक्तावतिथातिः। तचापि अवि चातत्कार्यसंस्काराणा म खानाम-क्केदात् । इष्टपुनस् सानादिस्यव चारदर्भनेन तेषामनुवृत्तेरिष्टचात् । नापिजीवन्युक्ती प्रसङ्गः । तस्ययु खानद्यायामपिवाधितानु हत्तिमा-चप्रपद्मावभासेपि स्वस्वरूप एवाव-खानात्। साधकस्ववाधितान् ष्टित आवपपचावभासामावाद्ति

निर्दिश:

ति। निरस्तभेदे ॥ स्वा॰ कः ॥ \*॥ न । प्रकारता विशेष्यतानापन्नसम्ब न्धानवगाश्चरीन्द्रयज्ञाने॥ यथा। त्रत्प्रमानाप्रमानापित्रानं यकिवि-कल्पकम् । प्रकारतादिशून्यं इस विकल्यास्यं तदतीन्द्रयमिष्यते। इ तिच आषापरिच्छेदः॥

निर्व्धिकत्यकसमाधिः। पुं। निर्विकत्य के ॥ खयविचेपक्षायरसास्वाद्खच यविष्ठचतुष्टयेन विर्ह्तिं चित्रंनि वातदीपवद् चलंसद्खण्डचैतन्यमा चमविष्ठते यदा तदानिविकलाक समाधिक्य ते ॥

निर्विकारः । पुं । जन्माद्यिष्मावि कारहीने आत्मिन ॥ चि। विकार शुन्ये ॥ अकृतेर्न्यथाभावाविकारः । निर्मेशे विकारी ऽस्मात्। निराइय द्ति समासः॥

निर्द्धिकारता । स्त्री । विषयानुसन्धान राष्ट्रिक्षे ॥ प्रकृतेरन्ययाभावाभा-वन्ते ॥

निर्विषाः। जि । प्राप्तवैराय्ये । विर्ज्ते ॥ यथा । निर्विसो इसनेनवासेन । यथायानिविस्रोचं द्विग्नेन मार्गेग गतागतसच्यो नेती श्रभाष्यम् ॥ निस्पपदादिदेः कर्मियातः। निर्व

निर्द्धिषी

साखोपसङ्खानात् पर्धायत्वम् पूर्ळ बेस्ट्रलम् ॥ विषयो । दृःखिते ॥ निश्चिर्। वि। खिने॥ निर्विदाते खि खने। विदेशीनार्थाकिष्पूर्वीत सत् स्द्रिषे च्यादिना किए॥ म्बन्धानवगाष्ट्रियदिति ॥ जानयदि निर्द्धिन्या । ची । ऋचाखनुबाहिन-बाम्॥ विन्यादिनिर्गतनदीविशेषे॥ निर्द्धियेष:। वि। समे । स्वगतभेदर हिते परमातानि । नानाविधभेद-रहिते॥ यथा । निर्विश्चेष परम् बह्य साचालार्नुमनीश्वराः। येमन्दा स्तेतुकम्यन्ते सविश्वेषनिरूपवैरि ति ॥ निर्मता विश्वेषा यस्मात् ॥ निर्द्धिषयः। चि। निरास्त्रम्वे॥ निर्द्धिषा। स्त्री। त्याविश्वेषे। अविषा याम्। विषद्यायाम्। निर्विषी इति नीड भाषा ॥ यथा । निर्विषा कट का भीताक फंबातास्त्र देश यनुत्। अ नेकविषद्रन्तीच वयानिर्मृतकारियी त्त्वचा गुगाः॥

> निर्द्विषी। स्वी। श्यामकन्दायाम्। उ पविषायाम् ॥ इयं चतुर्विधाभवति। रक्ता श्वेता अर्थवृच्या पीतवर्यात येवच । यथापूर्व चित्रिया वस्त्रा श्रे ष्ठागुयोत्तमा ॥ सर्वदेशवद्री खेपाद् अन्तात्र्ययुनाधिनी । श्रेषानान् विं अ यतीरोगान् सद्योद्दन्यानिषेवणा-

निवेद:

दितिभावप्रकाशः॥

निर्दिष्टः। दि। भुक्त ॥ कृतनिर्देशे ॥ प्राप्ते ॥ स्थिते ॥ विवाहिते ॥ कृता मिहाने॥

निह्यीजा। स्त्री। काकलीहासायाम्। कस्मिस् इतिभाषा इतिराजनि घेग्टः ॥

निर्वीरः। वि। वीरशून्ये॥ निर्तीरा । स्ती । अवीरायाम् । पतिपु चिन्दीनायाम्॥

निह्यीर्थः। चि। निष्पभावे॥ निर्देत:। चि। उपरतस्वभावे॥

निर्द्वति:। स्त्री। सुस्थितै।॥ इस्तङ्गम ने। मृत्यो ॥ सुखे ॥ माचे ॥ सि

निर्देशः । चि । निष्यन्ते ॥ निर्देशितेसा

। दत्वर्त्तने। ह्नाः॥ आप्ते॥ निर्वृत्तिः। स्त्री। निष्पादे ॥ सनाप्ती ॥ यथा ऽध्ययननिर्देत्ति ॥ वि। र्शिस्हिते॥

निर्वेदः। पुं। स्वावसानने ॥ एतावता कालेनाप्ययं न सिद्धः किमतः परं कष्टमित्त्वनुतापे। खेदे ॥ वैराग्ये ॥ यथा। यदाते माइक जिलं वृद्धि श्रीतग्रस्त्रश्रुतस्यचेति ॥ ग्रान्तरस स्य स्थायिभावे। निर्वेदः स्थायिभावे। निर्वेद्यम्। न। दाहार्थे अवादिनय क्र

निर्हर

स्ति शान्तोपनवसीरसः ॥ परवैरा अ ग्ये॥ यथा। ततः कदाचि स्विवेदा निराकाराश्चितेनच। लोकतन्त्रं प रित्यतां दुःखार्त्तेन भृषां मयेतिमा चधर्माः॥

निर्धेश:। पुं। भागे ॥ बेतने ॥ मुक्क ने ॥ निर्वेशनम् निविध्यते ऽ नेनवा । विश्व । अकर्ति चेति इखरचेति वा घञ्॥

निर्देशनम्। न। उपभुक्ती ॥ निर्हें हनम्। न। नाडिचीरे। सूचने ष्टननत्थाम् ॥ वि । वेष्टमर्हिते ॥ निर्वेद: । वि । सर्वभूतेष्वपकारिष्व पिदेषर्हिते ॥ निष्कान्नो वैरास्॥ निर्द्वीढा। वि। निर्वे इतिर ॥

निर्वेग:। वि। स्वस्ये॥ निर्यं धनम्। न। छिद्रे। रस्ये॥ व्ययः । भावेल्युट्। निश्चयेनव्ययनं भयं चलनंवा यच ॥

निर्वे पे स्थः। वि। निस्पृहे॥ निकं हः। चि। त्यक्ते॥ समाप्ते॥ निर्बष्ट:। पुं। भेखरे ॥ दारि ॥ निर्धा से ॥ नागदन्तके ॥ निर्वेषति । इ-गुपधितिक:॥

तितरिष्यति । तदागनासिनिर्दे निर्वे ह्यामानः । ति । इतस्ततश्चात्य माने ॥

निजीन:

निर्हार:। पुं। श्रन्थासुत्पाटने। स्रभ्य बक्ष्यो ॥ मलमृत्रादित्यागे ॥ नि इरगम्। इज्ः। घज् ॥ यथेष्टवि नियागे ॥ न निर्द्धारं खियः क्युं:क टुम्बाइहमध्यगात्। स्वकाद्रिच र त्ताहि स्वस्य भन्ते (नाज्ञया ॥

निर्देशरगृहम् । न। विग्मनादि-निहीरस्थानम् । न।

च्यागार्थगे है। पाखरा इतिभाषा ॥ निहीरी। पुं। दूरगामिगन्धे।समाक षिशि॥ वि। तद्दति॥

निह्तः। वि। दग्धे॥ निष्ट्रीदः। पुं। स्वाने। प्रब्दे॥ निषयः। पुं। गृहे। बेग्र्यान॥ निषी यते ऽच। चीश्चेषणे। पंसीतिघः॥ निखयनम्। न। आधारे ॥ स्थाने॥ निजीयतेस्मिन्। जी॰। लाट्॥ निबायी। चि। निवासिनि॥

निलिम्पः । पुं । देवे । सुरे ॥ निलिम्प ति। बिपडपदे हे। नै। बिम्पेरिति शः। म्चाद्त्वानुम्॥ निलिम्पा। स्त्री। स्त्रीगवि॥

निकिम्पिका । स्त्री । निकिम्पायाम् सै।रभेयाम्॥ स्वार्धेकन्॥

निखीनः। ति। निःश्रेषेण बीने। सं

निवह:

ने ॥ निष्काश्रने ॥ निःश्रेषे ॥ इर्गे॥ विवचने कृत्य । अ 🌖 वाचं नियन्ये त्य निवचनेकृत्वा। स्र। चिं॥ वचनाभा बानिवचने। अर्थाभावेऽव्यवीभावः । वृतीयासप्तम्योव हु सम्। सध्येप देनियचनेचेतिगतिसंचा । कुगती तिसमासः॥

> निवपनम्। न। पित्हेश्यकदाने॥ निवरा । स्त्री । कान्यायाम् । कामार्या म् ॥ रङ्॰ वृज्। स्राम्यां ग्रहरदि त्त्वादिनाकमं एयप्॥

निवर्त्तनम्। न। यावर्त्तने । निवृत्ती ॥ यते।यते। निवर्त्तते ततस्तते। वि मुचते। निवर्त्तनाहि सर्वती नवेद द्:खमग्विष ॥ श्रिंशतिवंशपरिमाणे॥

निवर्त्ततः। चि । आबृष्ठे ॥ निवर्ष्यम्। न। मार्ग्ये ॥वर्षे हिंसाया

म्। भावेच्यर्॥ निवर्हगीयः। चि । वध्ये ॥ निवर्हित:। वि। अपहते॥

निवसति:। खी। गृहे॥

निवसथ:। पुं। ग्रामे ॥ इति हेमचन्द्र:॥ निवसनम्। न। वस्त्रे॥ ग्रहे ॥ निव

मेल्युट् ॥

निवह:। पुं। समू हे ॥ नितरामू हाते । जहः । पुंसीतिषः ॥ सप्तवाव्यः । न्तर्गातवायुविश्रेषे ॥ नितरां बहति। अ

वहः। पचाद्यच ॥

ल्लाहरू निवातः। पुं। हटसनाहे। शस्त्राभे द्यवर्भगा ॥ आश्रये॥ वि। वातजू न्ये ॥ निषद्धी निवृत्ती वा वाताऽ सात्॥

निवातनवचः। पुं। अच्छिद्रकष्तुके॥ हिर्ग्यकिष्ययाः पाचे देच्ये। संहा द्पुने ॥

निवापः । पुं । पितृदाने । सपिएउना, द्रश्रीपन्द्रेशेनदाने ॥ न्युप्यते निव पनवा। द्वपः। कर्मणि भावे वा घन्॥ दानमात्रे॥

निवारः। पुं। निवारखे॥ निवारग्रम्। न। निश्चयेनवारग्रे॥ निवारितः। त्रि। निराक्तते । कृतनि बार्खे॥

निवास: । पुं । ग्रंहे ॥ निवसन्विधान् । वसः । घञ् ॥ निवासदेशे ॥ निवासी नाम यत्र सम्प्रत्युष्यतद्ति माध्यम्॥

निवासी। वि। निवसनगीले ॥ मिव सति तच्छी खः। वसः। गिनिः॥ निविडः । त्रि । सान्द्रे । घुने । नीरंघे । दृढे ॥ निविद्याः केमाः ॥ अवटी टे ॥ नासिकायाःनतम् । नेविंडकृवि रीसचा । तद्योगान्नासिकानिविद्या॥

🕸 निविरीसः। वि । स्रवनाटे । निविते ॥ विविते ॥ परिचित्ते नासिकायानतम् । ने बिड जिशीस

निवृत

चै। तद्योगानासिका निविशीसा प् रुषोनिवरीसः ॥ सान्द्रे ॥ निविष्टः। चि। स्थिते ॥ निविभः। क्तः॥प्रविष्टे ॥ यथा । उडुगगापरिवा रो नायकाच्या घधीना मसतमयश रीगः कान्तियुक्तोपिचन्द्रः। भवति वि कत्रमृत्ति में एडलं प्राप्य भानाः पर सदननिविष्टः कालघुत्तंनयाती ति॥ निवीतम्। न। काएजम्बते यत्रसूचे ॥ चि । प्रावृते । परिश्वित बस्ते॥ नि वीयतेसा। व्येज्संवर्षे। क्तः। स मासारणादिः ॥ यदा । निवीयतेसा । अज । अजेवि: । वीगत्यादिष् वा। त्तः ॥ न्यजतिस्य निवेतिस्यवा गत्सर्थेतिकाः ॥ निष्यधामागे वीतं गमन मस्य बा॥

निवीती । पं । कार्छ निवयत्त्र स्व-ति दिजे॥ शिरोवधाय दिच्यापाया दावप्यमुद्गतेनस्यादेवसञ्जने सम्ब प्राज्ञन्ये यसस्य ने वस्त्रेवा निषीती दि जा भवति ॥ निवीतमस्यास्ति । अ तर्निठनावितीनिः ॥ कृतोपवीती देवेभ्यो मिवीतीच भवेत्ततः। म-नष्यांस्तर्पयेङ्गत्या ऋषिपुत्रा ऋषीं स्तया॥

। परिखादिना वेष्टिते ॥ निबिधते-

निवेश

सा । वृज्ा ताः ॥

निवृत्तः। (व। व्यावत्ते॥ गते॥ परि निवृत्तचत्तुः। दि। आदृतनेचे॥ नि चृत्तानि विमुखीकृतानि विषयेस्य स्चं वि वाद्यानि करणानि येन॥ नित्रसाता । पुं । निषेधे ॥ निषेध-स्त् निवृत्ताता कालमावमपेचते॥ निष्टत्तिः। स्त्री। उपरता । उपरमे । विर्ते। ॥ यद्विषयं यदाश्रय मज्ञानं ति दिषयतदाश्रयप्रमाणचानात् त विवृत्ति भवति ॥ प्रवृत्तिप्रागभावे ॥ निवर्त्तते निवर्त्तनं वा । वृत्ः। त्तिन् ॥

निवेदकः। चि।विज्ञापनस्य कर्त्तरि॥ निवेदनम्। न। आवेद्ने। सम्मानपू वंकविचापने ॥ नि विद् । ल्युट्॥ समर्पेगे ॥

निवेदितः। चि। कृतनिवेदने॥ निवेश:। पुं। विन्यासे॥ सैन्यविन्यासे ॥ प्रिविरे । स्रागन्तुकसैन्यवासे॥ उदाहे ॥ स्थाने ॥ निवेशनम् । नि विभाः। घञ्॥ निविभाने सिन्। इ सम्वेतिघञ्॥ कटके ॥ इतिग्रब्दा म्बुधी प्राग्यकृष्णः ॥

वेश्रे॥ निविश्वः। स्वुट्॥

निशाच निवेशनीय:। वि। निवेष्टुं येग्ये। नि

वेगनाई ॥

समाप्ते ॥ निवृत्तिविश्वष्टे । विरते ॥ निवेश्वितः । वि । विहिते ॥ विश्वतेग्री नात्वसीया क्तः॥

निवेश्य:। चि। निवेशनीये॥ निट्। स्ती। निशायाम्। रात्रौ॥ नि तरां प्यति तनूकरोति चापारान्। योतनृकर्णे। आतश्चोपसर्भःति कः। घृषोद्रादिः॥

निगठ:। पुं। वक्तदेवात्मजे॥ निममनम्। न। दृष्टी ॥ श्रुता ॥ निशा। स्वी। रचोजनन्याम्। राबी । नितरां प्यतितन्करोतिचापारा न्। श्रोत। स्रातश्चोपसर्भद्रतिकः॥ टाम्॥ दाब्हरिहायाम् ॥ इरिहा-याम्॥ जमनिश्रेषे॥ यथा । अज गापतियुग्मञ्च किथिन्वस्गा स्तया । निशासंत्राःस्मृताश्चे ते शेषाश्चान्ये द्नात्मकाद्ति॥

नियाकर:। पुं। चन्द्रे॥ नियां करो ति। डुकुञ् । दिवाविभानियति रः॥ कुक्टे॥

निशाखा। स्ती। इरिहायाम्॥ निशागयाः। पुं। गयाराच । राविस-मूहे॥

निवेशनम्। न। गेहे ॥ स्थिता ॥ प्र नियाचरः। पुं। राचसे ॥ फेरी। स्थ गाले ॥ पेचके । घूके ॥ सर्पे ॥ भूते 🖁 निशान

॥ चक्रवाके ॥ चारकभष्जे ॥ नि-शायां चरति। चर्॰। चरेष्टः॥ वि । राविचरमाचे ॥

निशाचरी। स्ती। पांशुखायाम्। कुः चटायाम्॥ राच्छाम्॥ अनिवृति निशाचरी ममग्रहान्तराले स्थिता निइन्ति निगमागमस्मृतिपुराणणा निशास्यः । वि । रात्यस्ये ॥ हृद्य एव चिन्ताविश्रत् तथाईमन कार्णं त्यमसिकेवलं भूपते।।केशि नीनामगन्धद्रखे॥ टिचान् डीप्॥ निमाचसी। न। तमसि। अन्धकारे॥ निमावलः। पुं। सेष वृष्टिमधुनकर्कट निशाजलम्। न। इमे। तुहिने॥ धनुर्मकरराशिषु॥ निशाटः। पुं। पेचके ॥ निशाया सट निशामङ्गा। स्त्री। दुग्धपृष्णाम्। दु ति। अटु०। अच्॥ निशाचरे॥ नियाटकः। पुं। गुग्गुली ॥ इतिराज नियामिणः। पुं। चन्द्रे ॥ नियाया म निर्घेष्टः ॥

निगारनः। पुं। उल्को। पेचके॥ नि निगामनम्। न। दर्भते । चाचुष-भाचरे॥

नियातः। वि। तेजिते। नियिते। या बिते ॥ निषायते सा। भो॰। त्तः । शाहो रित पचेदत्वाभावः॥

नियादः। चि। नियाभि जि॥

निशादिः। स्ती । सन्यायाम् ॥ इति

राजनिर्घेष्टः ॥

& निमानम्। न। तीच्यीकर्यो ॥ क्कि निशासम्। न। दस्ये। गृहे। भवने निशास

॥ उपसि। प्रभाते ॥ यथा । निशा 🏻 न्ते निशानाङ्गनागानयुक्ते स्पुरत्तार काभानुमद्भानुपृते। प्रसन्नाम्बरान्ते रटर्बच्चगीते जगद्रचितुंसुच नि हां दगनो ॥ इच्युत्क खदयारामभ-द्वाचार्यः ॥ वि । ऋान्ते ॥

खीदिताम्। कियां तदनुगा सखी निम्नान्धा। खी। जतुकाखतायाम्॥ निगापतिः। पुं। चन्द्रे ॥ निगायाः प ति: ॥ कर्परे.॥

निशापुष्पम्। न। उत्पत्ते ॥

मधपेया द्तिगाडभाषा ॥

बिरिव ॥

चाने ॥ त्रालावने ॥ त्रक्षे ॥ चाप नमाचे ॥

नियासगः। पुं। स्गाले ॥ निशार्याम्। न। मार्यो । शु हिंसाया म्। स्वार्थेग्यन्तः। भावे न्युट्॥ पुं।

रावियुद्धे ॥

निशारतः।पुं। चन्द्रे॥ इति हेम चन्द्रः॥ निमादकः। पुं। सप्तरूपकान्तरीतरूप 🕸 कभेदे॥ तज्ञचणंगया। चघुदन्हं 🎘 निशिपा

शृहदन्दं तन्यासतालकः स्मृतः। चतु विंयति वर्षे स्नुरसे हास्ये नियाहकः ॥ तालवियोषे ॥ यथा। प्रविष्यनर्त्तं कारकं विकीये कुसुमादिकम्। नि याहकेण तालेन कामलं न्हस्यमा चरेत्॥ इति सक्तीतदामादरः ॥ नियावनः। पुं। यणे ॥ इतिराजनि-घेग्टः॥

निशाबेदी। पुं। कुकुटे इति हेमचन्द्रः॥ निशाहसः। पुं। कुमुदे। केरवे॥ इ-ति चिकायदशेषः॥ निशायां इसः इसनं विकाशोऽस्य॥

निश्रास्ता। स्ती। इरिहायाम् ॥ निशा स्वास्ताः । निशापदेन सर्वेराचि पर्याया इरिहानामानि भवन्ति ॥ निश्रितः । चि। श्राणिते। तीक्णीवृते॥ निश्रायते सा। श्री॰। क्तः। श्रास्तो-रिति वेक्तम्॥ न। सोहि॥

निश्चिपातः । पुं । वस्तिभेषे ॥ यथा । तात्रभररज्ञुधररत्नवरसुन्दरस् भा वयुततात्त्रगणसन्यकृतचासरस् । युद्धसितनागपतिचित्तकृतसङ्गसम् वृत्तिविश्वपात्तमस्तिताचिष्ट्दयङ्गस् स् ॥ यथा । चन्द्रसृषि जीवसृषि वा ति सस्वित्तिस् वा ति सस्वित्तिस् वा ति सस्वित्तिस् वा स् गाढसद्नानले । तापकरकास अर्थल्यभरभी जितं सा सिइहिप

निश्त: ध्य जिंह रोष मतिसन्तिति॥ निशिषुष्या । खी श्रोफालिका-निश्चिष्धिका। ह्यी। याम्। पार्जात इति इरिसङ्गार् इतिचभाषा॥ निश्चिष्यी। स्ती। निश्चिष्यकायाम् ॥ निश्चि राची विकसितानि प्रधाराय ऽस्ताः। सध्यसपद्कापः । सप्तम्या अलुक्। पानकर्येति ङीष्॥ निश्रीयः। पुं। ऋईराचे॥ निश्रेरतेऽ स्मिन्। श्रीङ्॰। निश्रीयगोपीया वगवाः द्रतिषक् ॥ राविमाचे ॥ निशीयनी। स्ती। नियामायाम्। रा चौ ॥ निशीयो ऽख्यसाम्। इतिः ङीप्॥ निश्रीधिनीनाथः। पुं। चन्द्रमसि॥ निभीष्या। स्त्री। रात्री इति अरि०॥ निशुम्भ:। युं। शुम्भावरते दानविव

निशुम्भन्मः । पु । शुम्भावरका दानवाव श्रेषे ॥ वधे ॥ निशुम्भनम् । न । मार्ग्ये ॥ इतिह्ला युषः ॥ निशुम्भमयनी । स्त्री । दुर्गाया निशुम्भमहिनी । स्त्री । रुगाया

म् ॥ यथा। चन्द्रमुखि जीवमुषि वा निशुक्षशुम्भमथनी। स्ती। जिस्मा विज्ञानिसे । विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व

व गाडमद्नानले । तापकरकाम जिनि। वज्रटीके ॥ क्र

**₹** 

निश्चित:

काग्रद्धभ्रोधः॥

निश्रोया। स्त्री। चित्रुतायाम्। रेच-न्याम्॥

निश्चयः। पुं। संशयान्यज्ञाने । निर्णे ये । सिद्धान्ते । अध्यवसाये । इद्मित्य मेनेति संशय विपर्ययर-हिते विषयपरिच्छे दे ॥ निश्चय नम् ॥ चिञ् । ग्रह्त वृह्द निश्चिगम श्वेच्यप्॥ चिन्माच ममल मचय-मद्द्य मानन्द मनुभवारु हम् । ब-द्धौवास्ति तदन्य न किष्चिद्पि नि श्चया विदुषामिति पूज्यपादाः ॥ प्र माण्य निन्मोने । शास्त्राचार्यवचनता त्पर्य विषये ६ वे ॥

निश्चलः। दि । अचले । स्थिरे ॥ अ सम्भावनाविपरीतभावनार्हिते ॥ जाग्रत्वप्रदर्भन जच्च गविचेपर्हिते ॥ ॥ अवहितकरणक जापे॥

निश्चना। स्ती। भूमी। अचनायाम्
॥ भानपर्याम्॥

नियुक्ताङ्गः। पुं। वक्ते ॥ चि। पर्वतादै। ॥ स्पन्दरहिते ॥

नियायकः। चि। निर्णायके । निय्वय कर्त्तरि॥

निश्वारकः । पुं। पुरीषस्यचये ॥ स्वैरे

॥ समीर्षे ॥ इतिमेदिनी ॥

🎇 निश्चितः। त्रि। विश्रेषतयाचाते। प्र

निश्वास

मागति। निर्माति ॥ यथा। जगतस्य र नम् जं तत्परिचानात् परं स्रेय इति सर्वीपनिषदां निश्चितीर्थहित भाष्य म्॥ निश्चितवित ॥ ब्रह्मविदि ॥ नि स्चिन् । कर्तिर क्तः ॥

निश्चनः । चि । चिन्ताश्रून्ये । चिन्ता
मृते ॥ निर्गताचिन्तायस्मात् ॥ दा
वेव चिन्तया मृत्ती परमानन्दश्राभुतै। ये। विमुग्धो जडो वाले। ये। गुले
भ्यः परङ्गतः ॥

निश्चीयमानः । चि । निश्चयविषये ॥ निश्चीरानदी । खी । तीर्थविश्वेषे ॥ निश्चक्कयम् । न । दन्तश्रायो । मिसि इतिभाषा ॥इतिचिकार्ण्डश्रेषः॥ निश्चेष्टः । चि । ईचारचिते । निष्यो गे ॥ निर्गता चेष्टा यस्मात् ॥ निश्चेष्टता । खी । कायिकव्यापाराक रखे॥

निश्वेष्टाकरणः। पुं। कामवाणविशेषे
॥ मनःशिखाघिति तेषधिवशेषे॥
निश्वेणी। स्ती। श्रिधिरोडिण्याम्। का
ष्ठादिकृतारोडणमार्थ। निसेनी इति
भाषा॥ नियता श्रेणिःपङ्क्तिरच॥
निश्वासः। पुं। एतने। विद्युखशासे
॥ निश्वसनम्। श्रुसप्राणने। घञ्॥

निश्वाससंहिता। स्त्री । वराहपुराय हु प्रसिद्धे शिवप्रणीतशास्त्रविशेषे॥

8 **8 8 8** 

88888

निषद

निषद्गः। पुं। तूगीरे॥ नितरां सज्य-नो ग्रराश्चद्व। पद्मः। इल्प्चेतिघ ज्॥ सङ्गमे॥

निषङ्गिथः । पुं । समासिङ्गे ॥ निषज ति । षद्मसङ्गे । नै।षद्मेगेथिन् । च जोरितिकुत्त्वम् ॥

निषद्गो। ति। धनु ६रे॥ तृषीरे॥ निषद्गोस्यास्मिन् वास्ति। इति:॥

निषसाः । ति । श्रासीने ॥ यथास्थान स्थिते ॥ यथा । ज्वरे प्रमाहा भव ति स्वली रिप विचेष्टितेः । निषसां भाजयेत् तस्यान्यू चोच्चारी चकार येदिति ॥ निषीदितस्य । षद्लुः । गस्यर्थेतिक्तः । रदाभ्यासितिनः॥ निषसानस् । न । सुनिषसो ॥ वि । श्रासीने ॥

निषदनम्। न। स्थाने ॥ निश्चयेन-सीदन्यच। षह्त्हः । अधिकार्षो न्युट्॥

निषद्या। स्त्री । आपयो। इट्टे ॥ नि-घीदन्त्यस्यां जनाः । षद्त्द्वः । संज्ञा यांसमजेतिकाप् । सद्रिप्रतेरिति षः ॥ चुद्रखङ्घायाम् ॥

निषदरः। पुं। जम्बाले। कर्दमे॥ नि सीदन्यत्र। पद्लुः। नै।सदेरिति ष्वरत्र्। सद्रिप्रतेरितिषत्त्वम्॥ य द्याः। निषद्नम्। संः। किप्। नि ——— ××× निघाद:

षद आसनस्य वरः आवरकः। छुञ् ॐ आवर्गो आधृषीयः। पचाद्यच्॥ स्मरे॥

निषदरी। स्त्रो। निशायाम्॥ षित्वा नृङीष्॥

निषधः। वि। क्रिकि ॥ पुं। देशविशे षे वहुवचनानः॥ तदेशराजे॥ निषादस्वरे॥ पर्वतिविशेषे। इजा-वृतस्य द्विषो दिसहस्रयोजनिव स्तीर्थे पूर्वतादीर्घेष्ठरिवर्षस्यमर्था दाशेले॥ निषीद्ति। षद्लु । अ च्। षृषोदरादिः॥

निषादः षुं। तन्त्रीसमृद्धितं काष्टोत्यि
तेच स्वरिषेषे ॥ निषादं रै।ति कु
स्वरः ॥ पार्ष्यवे । ब्राह्मणाच्छ्रहका
न्यायामृद्धायामृत्यन्ते धीवरिष्येषे ॥
चण्डाले ॥ निषीद्ति मने।यिस्मन्
पाप मस्मिन्या। षद्व्हः। इन्नर्ये
तिघन्। सदिरप्रतेरितिषत्वम् ॥ वे
गोरमन्यनादृत्यने ॥ दग्धस्युणाप्र
तीकाषो विकटाचो तिहस्वकः ।
किङ्करोमीति तान् सर्वान्विष्राना
इ सचातुरः ॥ निषीदेति तमूच्
स्ते निषादस्तेन से।भवत् तत स्त
क्तम्भवाज्ञाता विन्यश्चेनिवासि
नः ॥ निषादा मृनिष्यः रूच पापकभीपन्यन्याः। तेन दारेण निष्नानां

निषदु

तत् पापं तश्चभूपतेः ॥ निषादास्ते

तती जाता बेनकलमधनाश्रनाः ॥ इतिविष्णुप्राणम् ॥

निषाद्वर्षः। पुं। देशविशेषे॥

निषादाधियः। पुं। रामायगाप्रसिद्धे गु . हाखे॥ निषादानासिषपे॥

निषादी। पुं। इस्तिपके। इस्तारी हे

॥ निषीद त्यवश्यम् । षर् तः। आ

वश्यकेशिनः ॥ यहा । निषाद्यस्य

यवेशयति इस्तिनस्। ग्रह्मादिन्ता-

त् बावश्यके वा खिनि:॥ उपविष्टे॥

निषिदु:। वि । अमावगते इसाधनता

निषेधकनन् पद्यागिवाकाग्ये चिङाबन् पक्तनम् यागिवाकागस्ये॥

वाधिते ॥ निषेधविषये ॥ निषिद्य

ति निषिद्यतेषावा । सिष् । कर्त

रिकर्मियावा क्तः॥

निविद्यक्तम् । न । नरकावनिष्टसाध ने ब्राह्मग्रहननादी ॥ नरकादी-

खादिपदादै चिकदु:खग्रह:। ब्राह्म या इननादी च्यादिपदात् सुरापाना

द्विष्ठ:॥

निषेकः। पुं।गर्भाधाने॥ न। रेतसि ॥ निषिचते। षिचः। घण्॥

निषेदिवान्। वि। निषसी ॥ भाषा-यांसद्वसञ्ज्वद्तिकसुप्रच्ययः॥

👺 निषेदुषी । स्त्री। निषस्यायाम् ॥

निष्क:

ङीप्॥

निषेधः। पुं। प्रतिषेधे । निद्त्तीने ॥ य विद्यातेतविष्यते इतिविष्यष्टे

निषेधानवकाश्रश्चेतिन्याय: ॥ नि षेधनस्। निपूर्वात् सेधतेर्घञ्। सु

षामा दिलात् प्लम्॥

निषेवणम्। न। सेवने ॥

निषेवितः। चि। नितरामनुष्ठिते ॥

निषेख:। चि। सेवनीये॥ सेव्यमाने

॥ सेविते॥ निसेवितुमर्चः । घेरः।

श्रर्हे प्यत् । सतांनिषे ये हिमवान्

मागिनांमखयाचलः॥

निष्कः। पुं। न। साष्टहेमगते। सा ष्टसुवर्णमते । मास्वीयपोडम्माप कपरिमितं स्वर्णसुवर्णः तेवामद्या धिकमते ॥ दीनारे । व्यावश्वारिक रूपके ॥ कर्षे । स्वर्धकर्षे ॥ वच्चोस द्वरखे ॥ हेममाचे ॥ हेमपले ॥नि श्चयेन कायति । के । आतःचेति कः। इदुदुपधस्त्रतिषः ॥ यदा । नि षीदति । षषु । नै।सदेर्डिचेतिक न्। सदिर प्रतेरितिषः ॥ चतुर्भिः सुवर्षी: परिसित्तेसानविश्ववे॥ चतुः सैविधिकानिकोविचेयसु प्रमाय-तः॥ घोडगद्रमा साखदकादन इ तिगाडभाषा॥ साष्यचतुष्टये ॥ इ तिवैद्यमपर्भाषा॥

निष्कार

🏁 निष्काएकः। वि । उपसर्गरिक्ते ॥ निष्काष्टः । पुं । वक्षाहुमे ॥ इतिभ्रब्द चन्द्रिका॥

निकाम्पः। चि।निस्तरङ्गे॥निर्वेपथै।॥ निष्कर्षः। पुं। निश्वये ॥ निष्कर्षेशाम् । बृष्। घन्। इयत्तापरिच्छे दे ॥ निष्कत्तम्। न। ब्रह्मत्ता। निर्वयवे॥ निर्गताः कचा यसात् ॥ वि। कचा शून्ये ॥ नष्टवीर्ये ॥ निरुपाधी ॥ नि र्गतः कलाभिः॥ स्राधारेपुल्लिङ्ग इति शब्दचन्द्रिका ॥

निष्कचा। स्त्री। विगतार्त्तवायाम्। र जाहीनायाम्॥ वृद्वायाम् ॥ कलाया निष्कान्ता। निराद्यरति समासः॥ निर्गतंकलं युक्रमस्या वा॥

निष्कती । स्त्री । विगतार्श्ववनायाम्॥ गौरादिचान् ङीष्॥

निस्त्रेग्यके विवेकिनि ॥ विश्वमापा-दिताः कामाः प्रच्यक्तत्वाविवेकि निष्कुणितः। कि। किकासिते ॥ म इति अयु ते ॥ निर्गतः का मेभ्यः ॥ निकारणः। वि। फलापेचार्हिते॥ कार्गग्रन्दः फलपरः। यथा ब्राह्म-बेन निकारणः घडहावेदी उधी इतिहरं का त्यमन पेक्ये त्यर्थः॥

निष्कृतिः

निकालकः। पुं। स्विडतलोनि एता स्यत्ते प्रायश्चिताई ॥

निष्काशः। पुं। प्रासादाद्यपस्याने। छ ज्जाद्र॰ वार्खाद्र॰ वार्जाद्र॰ पगिया इतिचभाषा॥ इतिसङ्गाभरतम्॥ निष्कासितः। चि। निर्मासिते । अवकृ ष्टे। निस्मारिते ॥ आहिते ॥ धिक् ते ॥ निष्कास्तरे स्त्र। कसगता। यस

न्तः। ताः॥ निष्कुटः। पुं। गृहासन्त्रीपवने। गृहा

रामे ॥ कटात् ग्रहात् निष्कान्तः । निराद्य इति स॰ ॥ केट्रारे ॥ क पाटे ॥ मत्न्याटे । अन्तः पुरे । वे डा रावलार्यावास द्रस्यादिशाषा॥

निष्क्टिः। स्त्री। वृष्टदेखायाम्। वहु बायाम् ॥ निश्चिताक्ष्टिः केतिरस्य

मखाः। निष्काना कुटेर्वा ॥ निष्कासः। वि। मानसकामनाशून्ये। विष्कुटी। खी। पृथ्वीकायाम्। वृष् देखायाम् ॥ कृदिकारादितिङीष् ॥

नः। यसा दिनिर्गताः सीयं निष्का निष्कु चितः। चि। खेरिदते ॥ कृष्णातेः कर्म विक्ते इरिनष्टायामिती डागमः॥ निष्कुष्टः। पुं। काटरे। वृचादिरन्

घे॥ निश्चयेन क्रवति। कर्विसा पने। पचाद्य ।।

योच्चेयश्चे स्थायमः ॥ निष्कारण - निष्कृतः। चि। नामिते ॥ प्रायश्चित्ते ॥ ळ निष्कृतिः। खो। निर्मुक्ता। निसारे॥ 💥

EXX

निघ्क्रय:

निष्करणम्। कुज्रा किन्॥ गुडी । उत्पन्नपापस्थनात्रो॥ ब्रह्मद्वेचेविम चन्ने सुरापेगुरुतत्यगे । सर्वचिविच्चि ता सङ्गिः कृतश्रेनास्तिनिष्कृतिः॥

निष्कृपः। वि। निर्द्ये॥

निष्कृष्टः। वि। सारे। निचाड इति भाषा॥

निष्कृष्टार्थः । वि । सारार्थे ॥

निष्कोषसम्। न। अन्तरवयवानां विचि निसारणे॥

निष्कमः । पुं । वृद्धिसम्पत्तौ । घी शक्तौ ॥ निर्ममे ॥ दुष्कुले ॥ निष्क्रमण संखारे॥ निष्क्रमणम् । क्रम् । घञ् । ने।दात्तित वृद्धिन ॥

निष्क्रमग्रम्। न।दशसंस्काराक्तर्यत संखार विशेषे। चतुर्थेमासि कर्च्छ शिशो निष्क्रमणं गृहादिस्यावृक्त विधिविहिते इद्यं दर्भने ॥ गृहादे विहिनिशेसने ॥

निष्कयः। पुं। विकये ॥ भृता। वेत ने ॥ निष्क्रयसम् । दुकीञ् । एर च ॥ वृद्धियोगे ॥ सामर्थे ॥ निर्म ता ॥ प्रत्यपकारे ॥ विनिमये ॥ नि म् क्रियते प्रच्याद्वियते ऽ नेन परगृही तम्। डुक्रीञ्। एरच्॥

🕱 निष्कान्तः,। चि। निर्गते॥

निष्ठीव

ब्रह्मणि॥

निष्काथः। पुं। रसके। मांसादिका ये। जोल इति रसा इतिच भाषा॥ निष्टाः। वि।वर्णात्रमादिभ्यो निर्गते चाण्डालादै। ॥ निर्गतः । निर्मागते इच्य प्रच्ययः । इस्वात्तादावितिष-चम्॥

निष्ठा। स्त्री। निर्वष्ट्यो। नाव्यसन्धिस मापने। नाष्ट्रोक्या प्रस्तुतकथासमा सा। निष्यत्ता। नाग्रे। अने। याज्ञायाम्॥ उत्तर्षे॥ व्यवस्थायाम् ॥ क्लेश्रे ॥ व्रते ॥ गुक्शुश्रृषादे तत्य रतायास् ॥ नियतं स्थानम् । श्रांत-श्चोपसर्गद्रच्यङ् ॥ उपसर्गादितिष-न्तम्। टाप् ॥ निश्चयेन स्थिता॥ ध र्मादाश्रद्धायाम् ॥ यथा । निष्ठयाचि प्रतिष्ठास्या दिनिष्ठस्य नुतः कुचम्।। शक्तोति नैष्ठिक: स्वीयं धर्मे नातुं न चेतर इति॥

निष्ठानम्। न। तेमने। व्यक्तने। भन्ता चनोपसेचने दथादा n निष्ठीयते ऽच। ष्ठा०। ल्युट्॥

निष्ठितः । चि । निय्णाते ॥ नितर्सिष् ते॥ निष्ठाविशिष्टे ॥ निष्ठासञ्जाता ऽस्र। ता॰ इतच् ॥ निश्चयेनस्थिते॥ निष्ठीवः। पुं। निष्ठीवने॥

र्छ निष क्रियः। त्रि। क्रियार हिते ॥ नः। विष्ठीवनम्। न । मुखेन स्रोद्धा करकाने ह

88X

निष्पत्तिः

। निष्ठेवने ॥ ष्ठिवृतिस्तने । स्युट् । ष्ठिवृत्तियोर्स्युटिदीर्घीवेतिस्वामी। । पृषोद्रादित्वादिति मुकुटः ॥ निष्ठुरः । चि । कर्कश्रवाग्युक्ते । प्रश्चे ॥ कठीरे ॥ नितिष्ठति । ष्ठा० । महु० उरच् । उपसर्गत् सुनातीतिषत्तम् ॥ न । वचनविश्रेषे ॥ यथा। गुद्धाङ्गा मेध्यसंज्ञानां वचनं निष्ठुरं विदुः । यदन्यदा वचानीचं स्वीपंसा सिंधु नाश्रयमिति॥

निष्ठेव: । पुं। निष्ठीवे। निष्ठीवने ॥ ष्ठिवु०। घज्॥

निष्ठेवनम्। न। निष्ठीवने ॥ ष्ठिवु०। स्युट्॥

निष्कृतः । चि । स्राविद्धे । नुन्ने । चि मे ॥ निष्ठीयते सा । ष्टिवुः । क्तः । यस्रोतिनेट् । स्त्रोःगू डिस्यूट् ॥

निष्कृतिः। स्त्री। निष्ठीवने ॥ ष्ठिवुः। त्तिन्। स्त्रोरित्त्वृठ्॥

निष्णातः । चि । कुमले । निपृषे । वि ज्ञे ॥ न्यक्षासीत् । ष्णाभीचे । गच्य र्थेतिक्तः । निनदीभ्यामितिषच्वम्॥ पारक्रते ॥

निष्यकः। चि। कथिते॥ निश्चयेन-पकः॥

व्यानियाचनम्। ना नियाके॥ व्यानियाचिः। ची। सिहीः॥ नियदन- निष्पद

। निष्ठेवने ॥ छिवुनिर्सने । ल्युट् । म्। पद् । स्वियाङ्किन् ॥ समाप्ते ॥ अति छिवुसिक्योर्ल्युटिदीर्घावेतिस्वामी। निष्पचाकृतिः । स्वी । सपचाकृते । स्व । पृषोदरादिस्वादिति मुकुटः ॥ स्वन्यपोद्धायाम् ॥

निष्यचिका। स्त्री। करीरवृत्ते॥ दृति राजनिर्घेष्टः॥

निष्यद्यानम् । न । नावि । तर-ग्याम् ॥ अत्र निष्यद्याने।हेशो यथा। नै।कादं निष्यदं यानं तस्य-जचग मुचते। अश्वादिकन्त यद् यानं खले सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ जले-नै। केव यानं स्वा इतस्तां यत्नते। व हेत् ॥ \* ॥ अन समया यथा । स वारवेलातिथिचन्द्रयागे चरेविल-के मकरादिषट्के । ऋचेन्यसप्त स्वतिरेकते। न्ये वदन्ति नै। काघटना दिकम्॥ \*॥ अश्विखरांश्रस्धानि धिपूर्वामिनधनाच्यतमे शुभस्रमे। ता रकयागितथीन्द्विशुद्धी नै।गमनं शुभदं शुभवारे ॥ \* ॥ वृच्चायर्वेद गहिता वृच्चजातिश्चतुर्विधा। समा सेनैव गदितं तेषां काछं चतुर्विध म्॥ तद्यथा। चघु यत् काम खं-बाष्टं सुघटं ब्रह्मनाति तत्। दढाङ्गं स घु यत् काष्ठमघटं चनजाति तत्॥ कामलं ग्रयत्काष्टं वैश्यनातितदु चते। हढाई गुरु यत् कार्ष ग्रूट्रजाळ ति तद्चते॥ लचगदययोगेन दि 💥

निष्पद

जातिः काष्ठसङ्ग्रहः ॥ चित्रयका ष्ठैर्घटिता भाजमते सुखसम्पदं नाका । अन्येलघुभिः सुदृढे ब्रिद्धति जल दुष्पदे नै। काम् ॥ विभिन्नजातिदय काष्ठजाता नश्रेयसेनापि सुखायना का। नैषाचिरंतिष्ठति पचतेच वि भिद्यते वारिणि सज्जतेच ॥ न सि स्गादाहीत लीहवसं तहाहका नैं क्रियते हिली इम्। विपयते ते न जलेषु नै।का गुर्धन वन्धं निज-गाद भाजः॥ ॥ अथ खचवानि । सामान्यच विश्वषय नाकाया ख चणदयम्। तत्रसामान्यम्। राज इसितायासा तत्पादपरिणाडि-नी। ताबदेवाबता नाका चुहैति गदिता व्धैः ॥ अतःसार्द्धमितायामा तद्रीपरिणाइनी। विभागेणोित्य तानाका मधासेति प्रचचते ॥ च्-द्रायमधामा भीमा चपलापटलाभ या। दीर्घापचपुटाचैव गर्भरा सन्य रातथा॥ नै।का दशक मिच्युक्तंरा जहसौरनुक्रमम्। एकैक वृद्धैः सा हैं रच विजानी याद्दयं दयम्॥ उन तिस्व प्रवीशाच इस्ताद्द्वी प्रसन्धिता । अन भीमा भवाचैव गर्भराचाशु भपदा ॥ मन्यरापरता यास्तु तासा मेशम्बी गतिः। तासां गुणस्तुस- निष्पद

ङ्चेपाट्टढताच प्रकीर्त्तिता ॥ \*॥ श्रयविश्वेष: ॥ दीर्घाचैवास्रताचेति विश्रेषे दिविधा भिदा। तचदीर्घाय या। राजइसादयायामा अष्टांगप-रिगाचिनी । नै। केंग्रं दीर्घिकाना म दशाङ्गे नेान्नतापिच ॥ दीर्घिका तर्या लींचा गत्तरागामिनीतरिः । जङ्घाचाप्राविनी चैव धारिगी ने मिनी तथा॥ राजइस्तैकेक वृद्धा नै। का नामानि वैद्या उन्नतिः परि गाइय द्याष्टांयमिती कमास् ॥ अत्र लेखा गामिनी च शविनी दु:ख दा भवेत् । लेखायामान मार्भ्य वावर् भवति गत्त्वरा ॥ ले। खायाः फ लमाधन्ते एवं सर्वासुनिर्याय: । वे-गिन्याः परता यातु सा शिनायास रायथा ॥ भाजोपि । नाकादी घं य येच्छ खात् तदौतानिविवर्जयेस् । इस्तसंखा परिच्याच्या वसुवेदग्रहा त्तरे॥ पष्युत्तर्भितानाका क्वलं इत्ति वर्षं धनम्। नवते इत्तरे या पि या चत्तारिंभते:परा ॥ एतेन च चारिंगतिषष्टिनवतिसंखा तत्पर तोपि। यावद्परदृशकं तावदेव त त्फलमिति। इतिदीर्घा॥ अयोत्र ता। राजइस्तदयसिता तावत्प्रसर् योजता। इयम्ड्रांभिधानै।का चेमा

निष्पद

य पृथिवीभुजाम् ॥ जिङ्कीनृङ्कीस्वर्ष मुखी गर्भणी मन्यरातया। राज इस्ते कैक वृद्धा नाम पण्डवयं अवेत् ॥ अवानूडी गर्भिणीच निन्दितं ना अयुग्यकम्। अन्यरायाः परा वास्तु ताः गुभावययाद्भवम् ॥ भाजाऽपि । वाणाग्न्युत्तरता मानं नाकानाम गुभंवहेत्। पन्नागरूई। दुल्लासं धन नामं चयाईतः ॥ इच्युनता ॥ 🗱 ॥ धाल्वादीनामता वच्चे निर्मायं तरि संश्रयम्। जनकं रजतं ताम्रं चितयं वा ययात्रमम्॥ ब्रह्मादिभिः परि-न्यस्य नै।काचिचण कर्मणि। चतुःशु का विमुक्ता भादिमुक्ताचैक मृक्तिणी सितरक्तपीतनी खवर्ष।न् दा-त् यथाक्रमम् । केशरी महिघोना-ना दिरहा व्याघ एवच। पची भेका अमुख्यस्य एतेषां वदनाष्ट्रकम् ॥ ना वां मुखे परिन्यस मादित्यादिद्शा भ्वाम्। कवाशो दर्पण शन्द्र सेद्या नां सदीभुजाम् ॥ इसः नेनी युनः सिंहा गजा ऽहिचां घषट्पदे। । वादि खादिद्याजात नै।कापरि प रिन्यसेत्॥ \*॥ नै।कासु मणिव-न्यासे। विजेया नवद्ग्डवत्। मुक्ता स्तवके युक्ता नाका स्थात सर्वता भ हा॥ तत् संस्था चेद्यरसनेद्दय-

निष्पद

सिमाता क्रमणः। कनकादीनां मासा जयमानेति गदाते सङ्गि:॥ ब्रह्म च चे दितये एकैके वैश्यशूह्यानी ॥ \*॥ निर्गृहं सगृहं वाष तत् सवें दि विधं भवेत्। निर्मृष्टं पूर्व मुहिष्टं स मुशाबि यथा भृषा ॥ समुहा दिविधा प्रोक्ता सर्वसधाग्रसन्दिरा पर्वतीम न्दिरं यन सान्नेया सर्व चां के। यात्र नारी यां वान सच प्रश स्रते। मधाता मन्दिरं वत्र साचीया मधमन्द्रा॥ राजां विखासयाचा दिवर्षासुच प्रमस्ति। अग्रता मन्दि रं यद साचेया त्वग्रमन्दिरा ॥ चिर प्रवासयात्रायां र्यो काले घना स्थये । मन्दरमानं नाका प्रसरत एवाई भागता न्यूनम् ॥ भाजस्तु । दी र्ध रत्तवसुषट्दिवाकरानेकदिङ्नव मिता यथाक्रमम्। राजपच्यभुजस ब्रितोन्द्रतिमंदिरे तर्गते सहीम् जाम्॥ भास्त्ररादिकदशाभुवां पुन धीत्निर्णयनस्य पूर्ववत् । पताका कलसादीनां निर्णया नवदाउवत् ॥ काष्ठजं घातुजं चेति मन्दिरं दिवि धं भवेत्। काष्ठजं सुखसम्पच्ये वि खासेघातुनं मतम्॥ अन्ययासना दीनां मन्यरे।ह्याच्यारित । अन्ये 💥 षाञ्चैव सुनिभिर्निर्णयः पूर्ववन्तरः

8 8 83

网络农民

## निष्यव:

॥ दिङ्मान्सिद् मृहिष्टं नै।काकच ग मग्रजम्। प्रधानेष्वेव नियसे। श्र प्रधाने न निर्मयः॥ सघुता हटता चै व गामिताच्छिद्रता तथा। समतेति ग्योदेशो नै।कानां सम्मकाश्चितः ॥ एवं विचिन्य याराजा नाकायानं करे विच। सचिरं सुखमामीति वि ज , नगरे श्रियम् ॥ या ऽ ज्ञानाद न्यवायानं नै।कानां कुर्ते ऋपः। तस्य तानिवनस्यन्ति यशोवीर्धं वसं धनम्॥ इति निष्पद्यानी हे भे नै। कायानम्॥ 🛪 ॥ जघन्यजस्यानानि यथा। नाकान्यताजलेयामं जघन्य मिति गचते। तदे चावचव स्तेतु पा शास्त्रानां प्रकी सिताः ॥ होगी रू पन्तु यद्यानं होगीयानं तद्खते । घटीभिर्घटितं यानं घटीनाकेति गदते॥ तुम्यादौ स्तुफ खेर्यानं फ ब यानं ग्रचस्यते । चर्मभिस्त्रस्पूर्वीर्य च्चमंबानं तदुचते ॥ वानं यहाघ भि वृंचे हं चयानं तदुचते। जन्तिः सिक्ते यानं जन्तु यानं प्रचक्दते॥ वासुधांसनारेट् वारि जघन्येषु न निर्धयः ॥ \* ॥ इतिय्क्तिकत्वतरी निष्पद्याने। हे श:॥

निष्यवः । त्रि। निर्वृत्ते । सिद्धे । सम्य न्ने ॥ निष्पवसे सा । पद्कागस्य

निष्पाव: र्धेतिन्नः ॥ निष्यक्तवम् । न । विश्वमानकाश्वसः निष्परिग्रष्ठः। चि। परमञ्जे ॥ निर्ग कन्याकापीनाधात्मपुस्तकादि व्यतिरिक्तःपरिग्रहायसात्सः॥ चि । त्यक्तसङ्गे ॥ निष्पाकः । पुं। निष्पचने ॥ निष्पात:। पुं। प्रशारे॥ निष्पादः। पुं। निष्पादने॥ निष्पादनम्। न। सम्पादने। निष्पत्ती ॥ निस् पूर्वात् पदेखेना इपट् ॥ निष्पादना। स्ती। निष्पत्तिप्रेर्बे॥ निष्पादितः। वि। क्रुतनिष्पादने॥ निष्पादः। वि। साध्ये। निष्पादनी ये॥ निष्पाप:। वि। पापर्क्ति॥ निर्गतः पापेभ्यः॥ निराद्यद्ति समासः॥ निष्पावः। पुं। शूर्पपवने ॥ धान्यादिनि स्तुषीकृती। पवने ॥ निष्पूयते शो ध्यते तुषाचपनयनेन । पृष्ट्। परि भाषाखायां सर्वेभ्य इति घन्॥ य था। दी मूर्पनिष्पावा। मूर्पेशित करणद्वतीयानस्य कर्नकर्णे कृता वहुकमिति समासः। अन्यूपेसङ्

ख्या तण्डु चाहेरपि परिच्छितिर्ग

म्यते । सू पे दिल्लन्यार्डिकं मत्त्राब्द्

म्। यद्याप निरम्योः पृत्वोदिति ह

निष्प

घम् सभ्यते तथापि सर्वेग्रहणवका दनेनापि अवितु मईति॥ राजमा षे। श्रेतिशिम्बिधान्ये। राजशिम्बी वीज भटवांसु वाडा चैरा इतिच यस्य भाषा॥ निष्पावा सधुराकृची विपाके ऽस्त्री गुकः सरः। कषायः स्त म्यपित्तास्त्रमूचवातविवस्यकृत् । वि दाद्यो विषश्चेषशोयहक् बनाश नः ॥ कडक्रके ॥ पवने ॥ शिम्विका याम्॥ वि। निर्विक ख्ये ॥ निष्पवन म्। पृष् । घष्॥

निष्पावनः। पुं खेतिर्श्याम्॥ रा चै। बा बोडा इति भाषा प्रसिद्धे ॥ सादिधा । इरिदर्श गुक्षाच ॥ निष्युष्टः। त्रि। इच्छार्हिते॥ निःस क्रे। वैषयिकसुखेऽन्रागरिकते ॥ निर्गतास्पृषा यस्य सः॥

निष्युद्या। स्ती। श्रद्धिश्वखायाम्॥ निष्पेषः। पुं। सङ्घर्षे॥ निष्प्रतिभः। वि। जडे। अन्ते॥ नि

र्गेतः प्रतिभायाः ॥

निष्म खूइ:। वि। निर्विष्ठे ॥ निष्यभः। चि। विगते। अरोके। दी तिवर्जिते ॥ निष्कान्ता प्रभाउसा

स् ॥ अप्रकाशस्यस्य से ॥ क्रिन्यप्रवासम्। न। नवीनवर्त्ते । तन्त्र निस्टार्थः। पुं। दूतिविशेषे ॥ यथा। क्रु

निसृष्टा

विम्नावासिस ॥ निष्पवाणिः। चि। अनाइते। तन्त्रके । नवाम्बरे ॥ प्रोयन्ते ऽ नया इस्यांवा । वेभ्ं। करखेति त्युट्। ङीप्। निर्मता प्रवागी तन्तुवाय प्रचाका भ खासादा। निष्प्रवाशिष्टेतिकवभा वेानियास्यते ॥ निष्प्रवाि पटः न वीनरस्यर्थः॥

निषक्तः। ति । क्षत्रान्ये॥ निष्पता। स्ती। निम्तकायां नायाम् । विगताच्येवायाम् ॥ निष्फली। स्ती। निष्फलायाम्॥

निष्पावी । स्त्री । श्रिम्बीविश्रेषे । चैं। निष्ठ । स्त्र । निष्ये ॥ तिस्ये ॥ ॥ साक्र

खो ॥ श्रतीते ॥ निसम्पातः। पुं। अर्डराचे । निष्ठी थे ॥ इतिशव् ।

निसर्गः। पुं। रूपे। म्बभावे ॥ सग ॥ निसर्जनम् । स्वनः । घन् ॥

निसिन्धः। पुं। सिन्धवारे॥ निसुद्धाः। पुं। असुरान्तरे॥ निह्दनम्। न। वधे। मारणे॥ घड चर्ये। भावे ख्रा।

निस्ता। स्ती। विष्तायाम्॥ निस्टः। वि। न्यस्ते॥ निस्चित्रितेसा। ह्ज । तः॥ मध्यसे द्रित विका

पडशेष:॥

**经验验** 

निस्तलः

निस्टार्थी मितार्थश्च तथासन्देश शारकः। कार्यप्रेष्य खिधा टूती टू च्यशापि तथाविधा ॥ तत्त्वच्यांयथा । उभवा भाव मुकीय स्वयं वदति चे। तरम्। सुश्चिष्टं कुरते कर्म नि स्टार्थस्तुसस्तृतः ॥ इतिसाधि त्यद पंगी परिच्छेदः ॥ पुरुषविश्वेषे ॥ यवा। घीर: खिरमति: शूर:स्वाम कार्यविधायकः। स्वपीक्षप्रकाशीच निसृष्टार्थः स उचतर्तिसङ्गीतदा-मादरः ॥ धनायव्ययपाचनादै।नि युक्त ॥ यश्रा । यःस्वामिनानियुक्तो पिधनायव्ययपालने । कुषीदकृषि वाषिज्ये निस्ष्टार्थस्तुसस्मृतद्दतिवृष्ट स्पतिः ॥ निस्टा प्रकायिसन् सः॥ निस्तत्तः। चि । असितः ॥ निर्मेतं तत्त्वं वास्तवं रूपं यसात्॥ निस्तनी। स्ती। वटिकायाम्। वडी इतिभाषा॥ स्तन्दीनायाम्॥ निसन्द्रः। चि । घनखसे ॥ निर्मतात् न्द्रिराजस्यं यसात्॥ निस्तर्यम्। न। उपाये॥ निस्तारे॥ तरके ॥ निर्मासे इति विश्वः॥ निस्तर्भेषम् । न । मार्थे ॥ टक्किसा वास्। क्रिप्पूर्वः । स्नुडूर्वा । भावे-ख्य ॥

निषस्तु
स्तं निर्मतं वातक मस्य॥
निस्तको । स्ती । वटिकायाम् ॥ इति
मञ्जूषित्रका ॥

निसारः । पुं । उहारे । निस्तर्थे ॥ य या । जीयां तरिः सिट्नीवगमीर नीरा वाला वयं सकलमित्यमनर्थे हितः । निस्तारवील भिद्मेव कृ-योदरीयां यनाधव स्वमसि सम्म तिकर्यधारः ॥ इस्यङ्गटः ॥

निस्तारवीजम्। न। संसारार्णवतर्ण हिता ब्रह्मोपासने ॥ यथा । कली-पापयुगे घोरे तपे। छीनेति दुस्तरे । निस्तारवीजमेतावद् ब्रह्ममन्त्रस्थासा घनम् ॥ साधनानिवच्च स्ताजिनामात न्त्रागमादिष् । कसी। दुर्व स्त्रीवाना मसाध्यानम हेन्द्रशीतम चानिकाण तन्त्रम् ॥ अपिच । सार्णकी र्वनं-विष्णोर् चनंपाद सेवनम् । वन्दनंस्तव नंति स्वंभन्त्रा नैवेवभ स्वणम् ॥ अ रणोद्वपानस्तन्त्रन्त्रज्ञपनं तथा । प्रदंनिस्तारवीजस्त सर्वेष्ठामी स्वितं-भ वेदितिब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मतिस्वर्ण्व ३३। अधायः ॥

निस्तितीपत्। चि । निस्तिर्तुक

निस्तुषचीरः । पुं + माधूमे ॥ इतिरा

क निस्तवः। कि। वर्तुले ॥ चले ॥ निर् जिन्द्रियः॥

**MANA** -

निस्तुषितः। वि। त्यत्ते॥ त्विविद्योने ॥ बघुकृते ॥ इतिमेदिनी ॥ निस्तेजाः। वि । तेजीरहिते ॥ निस्तोदः। पुं। पीडाविश्वेषे॥ निविंगः। पुं। खड्गे॥निर्गतिवंगर्भो ऽङ्गुलिभ्यः । निराद्यद्ति सः। सङ् खायास्तत्पुरुषसाडनाचः ॥ दि। निह्ये। निर्घुषे॥ निर्स्विग्रपिका। स्त्री। सुद्दीरुचे॥ निस्त्रेगुर्यः। चि। निष्तामे ॥ निष्त्रा न चुगुण्यात् ॥ पुं । विगुणाती ते परिश्वे॥ चेगुग्यः संसारस्तद्रहित न्वात् ॥ निस्त्रेषपुष्पिकः। पुं। राजधत्त्र्रके॥ निसेष्ठः। दि। प्रेमशून्ये॥ निसेइफला। स्ती। श्रेतकस्टकार्याम्॥ निस्पन्दः। मुं। स्पन्दने ॥ इति त्रिकाण्ड श्रोषः ॥ वि । स्पन्दरहिते । ईषला म्पद्दीने ॥ निस्यन्दतरः। वि। एकान्तस्यन्दर्हिते॥ निस्पृष्ट:। वि। अतिविर्क्तो ॥ निर्मता

र्थं मिच्रहंश्यते॥ 💆 निस्पृहा। ची। श्रक्षिशिखावृत्ते ॥

दे। षद्भीन सर्वे स्थोद छाट छ विषये

ष् ॥ व्यासादीनां निस्पृहासां पारा

निहारः

निखन्दः। पुं। स्यन्दने। चर्षे ॥ नि सन्दते ऽनेन। सन्दू०। सदोजने द तिघननोनिपातितः॥ निस्यन्दनम्। न । सन्दे। सन्दू । स्युट्॥ निस्नावः। पुं। मासरे। भक्तसमुद्भवे मण्डे। माँड इतिभाषा॥ निस्ना यते। सु॰। पद्धनः। एरइ घञ्चा॥ निस्वः। वि। निष्त्साह्ने॥

निस्वनः। पुं। शब्दे ॥निस्वननम्। स्व नगब्दे। नै।गदनद् पठस्वन इच्छप्॥ निस्वानः। पुं। निनादे । प्रब्दे ॥ नि स्वननम्। स्वनः। नै।गद्नद्पठःस्वः न इति पाचिकाघञ्॥ निसारितः। चि। निकासिते॥ निरा

कृते॥ निस्तिमः। चि। अपर्यन्ते॥ निहतः। वि। नामिते॥ निष्टननम्। न । वर्षे । मार्षे ॥ इन्ते भविल्युट् ॥ निहला। वि। इननकत्ति। निहवः। पुं। आह्वाने॥ ह्वेज् नि पूर्वः। ह्वः सम्प्रसारगचन्यभ्युपवि-विच्यप् समासार्याचा भ्यः स्मृहात्वा यस्तः ॥ व्यासादि निहाना। स्ती। मोधिकायाम्॥ निय

तं जहातिभुवम् । नै। इश्वेतिहाकः कन्। वाहुखकान् न इस्वः॥ निहारः। पुं। नीहारे। हिमेः॥ नि-क्षु

नीकाशः

हियते। हुज्। घज्॥ निहिंसनम्। न। मार्गो॥ हिसिहिं सायाम्। भावे लाट्॥

निहितः। चि। ग्राहिते। स्थापिते॥ निह्निते॥ स्थिते॥ निधीयते स्य। डुधाञ्। क्तः। द्धातेहिः॥ स्रात्म भूते॥ निश्चयेनहितः॥

निहीतः। चि। नीचे। पामरे॥ नि-श्चयेन हीनः। कुगतीति समासः॥ निह्नवः। पुं। निकृते।। श्राव्ये॥ अवि श्वासे॥ अपनापे। गीपने। धार्य नेव नधारयामी त्याचुक्ती॥ निह्नव नम्। हुङ् अपनयने। ऋदे।रप्॥

निह्नतः। द्वि। अपह्नते॥ निह्नतिः। द्वी। निह्नवे॥ निह्नादः। पुं। निर्घीषे। मञ्दे॥ हाद

नहादः। पुरानवाया सब्द ॥ हाद अञ्चलोगब्दे। घन्। निहाद एक-रेफ:॥

नीः। वि । प्रापयाकर्ताः ॥ नयति । ग्रीज्प्रापग्रे । किप्॥

नीकः । पुं। वृच्चविश्वेषे ॥ नयति । गी ज् । अजियुधूनी भ्योदीर्घश्चेति कन्॥

नीकारः। पुं। अवहेलायाम्। न्यका रे॥ इति शब्दरत्नावली॥

ह नीकाग्रः। पुं। निश्चये ॥ त्रि। परप ह दिख्यातुल्ये ॥ नितरांका भते । नीचः

काशृं। पचाद्यच्। इकः काश्रक्ष्

नीचः। वि। पासरे। पृथन्जने। अप सदे ॥ नीचसङ्गदे। षोयथा । नमा मोतिसुखं किष्विचीचसङ्गानाहान पि । प्रेतसङ्गानाचा देवानकोभसा विभूषितः ॥ प्रविश्यनिखयं नीचः चीधनादिक मिष्यते स्वयंनेतुं नग-क्रोति तदा नाययति ध्रुवम् ॥ स्थिते गुणेपिनीचस्तुयतादोषं प्रपद्यते । किष्चित्तुसङ्गमासादतदुत्तंस्वात्स-नातनम् ॥ सतांश्रुत्वागुगां नीचःश्रो तुमायातिवन्धुवत् । ततःसमयमा-साच प्रकामयतितद्वसन् ॥ सनस्त्रेकं वचस्येनं वर्मग्येकं महातानाम्। म नखन्यदचखन्यत् कर्मग्यन्यदृद्रा त्मनाम्॥ इतिपाद्मे क्रियाचासारे ५ ऽध्यायः॥ धर्मे प्रसादानी चानां स्वभा वेनैवहध्यते । अताधर्स विचार्स्ते न कुचापिनिकृपितः ॥ न नीचे। यवना त्परः ॥ नीचंसम्बमिषसेवतिनीच एव॥ पुं। चे रकनामगन्धद्रखे ॥ खर्वे। वामने ॥ नीचैनींचैस्वमस्यचा अ र्भे आदि वि अवयानां भमान इति टि लापः ॥ निकुष्टामी बच्ची चिनाति बा। चिञ् । अन्धेम्योपिद्दश्यतद्गति 🚜 डः ॥ निन्ने ॥ पापे ॥

भी जा की स्वार्ग तिहतः ॥ की स्वार्ग तिहतः ॥ की स्वार्ग तिहतः ॥ नीचनी । पुं। उच्चे। उपरिभागे॥ नीचकै:। अ। नीचैरिच्छर्थे ॥ अथ यसर्वनामामनच् प्रान्टेः ॥ नीचमम्। न। जले ॥ नीचंनिमंग-च्छ्रि। गन्तु । डः ॥ त्रि। पामरे॥ नी चगा। स्ती। निम्मगायाम्। नदाम् ॥ टाप ॥

नी सभाज्यः। पुं। पचापढें। ॥ नीचैभी - ञाः॥ वि। पामर्भच्ये॥ नीचवज्रम्। न। वैक्रान्तमधी।॥ नीचवृत्तः। स्ती। कर्षणवद्दनादिनि कुष्टनर्भि ॥

नीचीनः। दि। अधाम् खे॥ नीचै ३। अन स्वैरे॥ अस्ये॥ नीचे॥ निचीयते। चिन् । नै।दीर्घचे-ति डेसि:॥

नी चैम्मेति:। स्ती। सन्दग्मने ॥ अस द्यवद्वारे ॥

नीडः। पुं। खगग्रहे। कुनाये॥ नि तरामीखते। ईडः। घञ्॥ यदा। निश्चितार्खन्यत्र। रखन्त्रमे । इत प्चेतिषञ्। संज्ञापूर्वकत्वाद्रग्णः। डखयारेकत्वम् ॥ स्थाने ॥ रथावय विशेषे॥

नीडकः। पुं। पचिणि॥

ळू नाडकः। पु। पाचाचाः। ळू नीडनः। पुं। विच्छो ॥ नीडेनातः।

नीतिशा

जनीः। इः॥

नीडनेन्द्रः। पुं। गक्डे ॥

नी डोड्सव:। पुं। खगे। गर्तमति॥ नी डे उड्डवायस्य॥

नीतः। चि। प्राप्ते। गृहीते॥ यथा। नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं कि मेतेन । त्रातवतापितभूभा साधव माधाव माधाव॥ गीज्। ताः॥

नीति:। स्ती। नये। नाये ॥ जेत्मि क्तां नीति न्याया जयापायस्य प्र वर्त्तका भगविद्यम्ति: ॥ उचितव्यव हारे। सामदानाचुपाये॥ प्रापणे॥ नीतिघोषः । पुं। वृहस्पतिर्घे॥ इति विकार्डभेष:॥

नीतित्रः । दि। नीतिविद् ॥ आन्वी चिकीं पयीं वालीं दण्डनीतिच्यपा र्थिवः। तद्विधै स्तत्क्रियापेते श्चि न्तये दिनयान्वितः ॥ श्रान्वीचिक्या त्मविचानं धर्माधर्मीचयीस्थिता । अर्थानधात्वात्तायां दण्डनीत्यां न या ऽनया ॥ विद्यास्ततस्यवेता या गचेमाय देहिनाम्। विद्याविनीता चपति ने कृक्षेष्ववसी इति ॥ नीतिमान्। प्रयस्तनीतिमति॥ नीतिशाख्यम्। न। श्रीश्रनसस्चना-मन्दंकपचतन्त्रनीतिमयुखि हिताप

देशचाराकाभारतीयराजधर्मादै।॥ अ

नीरम्

🏁 नीतिसारः । पुं । इन्द्रमातिवृष्टसान्यु क्तेनीतिशास्त्रविशेषे ॥ सचार्डप् रागेऽष्टास्वधायेषस्ति॥ नीथ:। पुं। नेतरि। प्रापियतरि॥ स्तोचे इति बेदभाष्यम् ॥ नयति । गीज्० । इनिक्षिनीर्मिकाशिभ्यःक्यन्॥ न। जले॥

नीप्रम्।न।नीत्रे।वजीके।पटबाप्रा न्ते। चालान्ते। श्रीलातीर्रातभाषा ॥ नितरांशियते। ष्टङ्खवस्थाने। नि स्येन धरति जलमितिवा। धृ अधार यो। मृब्बः। भ्रन्येषां ० दीर्घः॥ वने॥ नेका ॥ चन्द्रे ॥ रेवतीनचर्चे ॥ नीपः। पुं। कदम्बे। इतिप्रिये ॥ बन्धू के॥ नीलाशोकहं से॥ धाराकदम्बे ॥ नीपे।सद्दाकद्वःस्राहाराकस्वद्र-च्यपीतिसाष्त्रः ॥ नयति नीयते वा । ग्रीञ्। पानीविषिभ्यःपः। वाह्र खकात् गुणाभावः ॥ धननीतिप्रा ग्राकृत्याः ॥

नीयमानः। चिः। प्राप्यमाणे॥ नीरम्। न। चीरे। अम्बुनि। जले ॥ भरहा नीर जे।त्य त्या नीराणि प्र कृतिं ययुः। स्रष्टानामिवचेतांति प नीर्धिः

सः। श्रक्षेराय इतिश्रुतेः ॥ निर्गता रोऽ किरसात्। प्रादिम्योधातुज-स्रोतिवहुत्रीहिः। अञ्जोतित्रेद्धायः च विभितिस्त ते: ॥ निश्चयेनराति-सुखम्। रा०। श्रातश्चेतिके ढले। पहतिदीर्घः ॥ निष्ठीवास्त्रक् शक्तनम् चिषाण्यस्न सङ्घिमेत्॥

नीरजम्। न। कुठीपधा ॥ पद्मे॥ म् क्तायाम्॥ वि। जखजाते ॥ नीरे जातम्। जनीः। डः॥ पुं। उशी रिश्वि॥ उद्रे॥

नीरजाः । वि । निर्धृ खिदेशपृष्या दे।॥ खी। सरजखायाम्॥

नीरजखाः। दि। निर्धिन्ते॥ नीरतरङ्गः। वि। विरते सुरतरागे। र्मगाभावत्रति ॥ यथा। भागाताः सिंख वर्षा वर्षाद्पि यासु वासरा-दीर्घ:। दिशिदिशि नीरतरको नी रतर्को समापिह्रद्येशः इति॥ नीरदः। पुं। मेघे ॥ सस्तके ॥ चि

रदे। ऽस्थीनीति॥ नर्वागनिषेवया ॥ रसे ॥ नीयते । नीरदिनी । सी । सेघवन्याम् ॥ योज्ः। स्फाधितचीतिरक्॥ नि- नीर्धः। पुं। असी। समुहे॥ नीराष्ट्र गतं राइसेवी। निराद्य इतिसमा विश्वीयन्तेऽस्मिन्। दुधाञ्

दमग्रान्ये॥ यथा। आस्वास निरव

त्रेषं विर्श्विधृनां स्टूनि सांसानि

। करकामिषेण मन्ये निष्ठीवति नी

网络数数

नीराज

एयधिकर्षेचेतिकिः॥

नीरनिधि:। पुं। अकूपारे। समुहे॥ नीराश्विनितरां धीयन्तेऽच। डुधा च । कि:॥

नीरन्धः। वि। सान्द्रे। घने ॥ छिह रिकते ॥ यथा । श्रीमनाथतशर्जि ते। ज्ञितयभः संग्रुदुमु कावजी मादा यैवविधिविधित् सुरमजंकारं त्वदी यैगुँषैः। नीरन्ध्रामवले। क्यतामपि तता नान्तं गुणानाम हो उत्पित्स गैगनान्तरे समकिरत्तासाक्ततस्ता

रकाः । प्रतिकाखिदासः ॥ नीरसः। पुं। दाखिमे ॥ चि। रसही ने ॥ यथा । श्रुङ्गारी चेत् कवि: का चो जातं रसमयं जगत्। सएव चेद मुक्रारी नी एसं सर्वमेव तत्॥ नीराखुः। पुं। उहे। जनविदाले॥ नीराजनस्। न। आराधिके। दीपा दिना सत्तुता ा। पचनीराजनं कु वात् प्रथमं दीपमालया । दितीयं सेाइकाजन हतीयं घै।तवाससा ॥ चृतान्त्रसादिपनै श्च चतुर्धम्परिकी र्त्तितम्। पष्ममंप्रिविपातेनसाष्टाङ्गे नययादिधि ॥ श्रान्त्रिनशुक्कद्यस्या-मञादे:पूजने ॥ यथा परतालेम शाष्ट्रमां दुर्गा याः परिपृत्रनम् । नीरा जनंद् ग्रन्यान्त्वाधी देवल वृहु ये ॥ निः

नोलः

शेषे गराजनमः । नीरस्यशान्त्रदः कस्यश्रजनं चे पे।यदवा । नीरेजले फजनंस्पर्यनं वा॥

नीराजना। स्ती। आरापिके। दीपा दिनासकृता॥ निःश्रेषेय नितरां-वा राजनम्। राजृदीसी ययनः। ययासश्रन्थेतिभावेयस्याः

नीरिन्दुः। पुं। प्राखाटके। आखे छो। डा रितगाडेषुखाते वृचे॥

नीक्क्। पुं। खी। रोगाभावे। स्वा स्थ्ये। अनामये॥ वि। रोगर्हिते । उल्लाघे। पटेगानिरोचते। क्ष्॰ । किप्। नहिवृतिवृषोतिदीर्घः॥

नीक्जम्। न। कुडीषधी ॥ वि। री गाऽभाववति ॥ क्जायानिर्गतम् ॥ नीक्षपः। वि। रूपाभावविशिष्टे ॥ नी रूपसापिकालस्थेन्द्रयवेश्वत्वाभ्युपग नेनेतिवेदान्तपरिभाषा ॥

नील: । पुं । निधित्रभेटे ॥ श्रद्धियो पे । दलावतस्थालरिसान् दिसहस्त्रया जनिक्तार्थी प्रागायते रम्यकवर्ष-स्य मर्यादापर्वते ॥ भारतवर्षस्थे श्रीलिक्षेषे ॥ वानरिक्षेषे ॥ व र्याविक्षेषे ॥ वीली पथी ॥ खाञ्कने ॥ मञ्जूषेषे ॥ वटवृत्ते ॥ कृष्णव । मञ्जूषेषे ॥ वटवृत्ते ॥ कृष्णव । सञ्जूषेषे ॥ वटवृत्ते ॥ कृष्णव । सञ्जूषे । व्यापित मुळ खं पुत्कं यस्य वितानि गोपते:। सा क्ष

न्द्रस्वकच्छोड्रयते एतदेवात्पाति नीचकान्ता। खी। विष्णुकान्तायाम्॥ 🕸

नीचः

चारसमवर्षेश्व तं नीचिमितिनिर्दि श्रेत्। कपिच। ले। हिता यस्तुवर्णे न पुच्छाग्रेगतुपाग्डुरः। श्वेतः खुर विषाणाभ्यां स नीलावृष उच्यते ॥ नी बति। नी खवर्षे। इगुपधेतिकः ॥ न । नाखीरक्ते॥ नील्यारक्तम्। नीत्वात्रन्॥ इन्द्रनी समयौ। नी सम् इति भाषा प्रसिद्धे सारिएले॥ काचलवर्षे ॥ ताली प्रपचे ॥ विषे ॥ मै।वीराष्ट्रने ॥ तुख्ये ॥ वस्याङ्गाष्टो त्तरश्रतकर्यान्तर्गतकर्यविश्वेषे ॥ वर्ष वृत्तप्रभेदे ॥ ताजपयोधरनाय कतामरवज्ञधरम् पाणियतच वि भावय भामिनि वृत्तवरम्। नीच मिद्म् फियानायकपिङ्गलसं लिपत म् पण्डितमण्डि कामुखदं सिख-कर्यगतम्॥ यथा। सुन्दरि सुन्दरि पै।नितश्राबिनि किङ्कुर्वे मानि नि मानिनिकामसिदं हृद्यं पक्षे । इरिशा हारिशा ते हृद्ये निहि ताद्यिता मामिनि भाविनि वासिम ने। स चिराय यत: इति॥ नीलंब च्या क्रिट्रकृप उत्पातः। तथादिवराइः। अपर्वणि यदारा हुग्रहणं चन्द्रसुर्ययाः नी जकुन्नजा । स्त्री । शौर्याः सखीविश्र । चन्द्राकैमण्डलं छिद्रं दृष्ट्या जनपद चयः इति ॥ यदानीलं बच्चा च नीलकुरस्टकः। पुं। नीकिरिश्चाम्॥ 🕸

नीखका कं नैत्यमधिकृत्योक्तम्। यदादि-ळ च्ये नैत्यंतदानध्येदिति ॥ वि । नी खवर्णयुक्ते ॥ नी खकम्। न। का चा चूर्य दतिभाषा प्रसिद्धे काचलवर्षे ॥ वर्त्तलाहे ॥ पं । असनवृत्ते ॥ नीसकाराः। पुं। भिवे। इरे॥ चीरा मेर्मणमानाच विषं हालाहले। ह्य भूत्। इरेग धारितं कार्छे नी खकारु स्ततो इरः ॥ दास्य हे ॥ ग्राम चटके ॥ मयूरे ॥ खन्त्रने ॥ नीचः करहोय स्रसः ॥ पीतसारे ॥ न । मृज्ये ॥ इतिराजनिर्घेष्टः॥ नी बकारा शिखा। स्वी । मयूरशिखा याम्॥ नीखकार्ष्णीखा बच्ची पित्त श्वेषातिसार्जित्॥ नी बनाराचम्। न। बहाचे॥ वि। खनाचे ॥ नीजनन्दः। पुं। महिषनन्दश्मेरे। विषक्ते। मिष्पीकन्दे ॥ इतिरा जिन्दियटः ॥ नी जनमन्। न। नी नवर्षापद्मे। उ त्यते। इमाज ॥ षे॥ वि। नी जन्न जिन्ति विशिष्टे॥

网络网络

NO 888 8

नीखप

ळ नी जकी चः। पुं। नी जबके। दीर्घ-॥ ग्रीवे॥

नी खग्रीव: । पुं। श्रिवे ॥ नी खाग्रीवा यस्यस:॥

नी जङ्गः। पुं। प्रस्तने ॥ स्गाले ॥ स् ंगे ॥ किमिनियोषे ॥ नितरां जङ्गिति । जगि॰। नी जिति वा। नी जवर्षे। खरूप क्षितिनिपातनात् साधुः॥ ज्ञी। सम्भराल्याम्॥

नी खर्म। न। परूषके ॥ नी खर्वा जिने ॥

नी बजम्। न। वर्त्त ले। हे॥ वि। नी

नीखिजिस्टी। स्ती। नीखकुरस्टके॥ नीखतदः। पुं। नारिकेले॥

नीखताचः । पुं। तमाखे ॥ हिन्ताखे ॥ नीखदूर्बा । खी । प्यामायाम् । भागे व्याम् । इहायाम् ॥ नीखदूर्वाहिमा तिक्तामधुरा तुवरा हरेत् । कफपि सास्ववीसपैत्रक्षादाहत्वगामयान् ॥ नीखाचासीदूर्वाच ॥

नी बध्वजः । पुं। तमा बयुचे ॥ माहि पाच्याः पुर्योगाजविश्रेषे ॥ दि । नी बध्वजाविश्रिष्टे ॥-

नी सनिर्मुख्डी। स्ती। नी सिन्धुवारे॥ क्षेत्री सिन्ध्यासकः। पुं। नी सासन्वृत्ते॥ क्षेत्री सपद्धम्। न। सन्धकारे॥ व्यक्ष नीखम बपत्रमान। इन्हीवरे॥ र्न

नी खपत्रम्। न। इन्ही वरे ॥ नी खानि के प्रचायाया ॥ पुं। गुण्डल बे ॥ प्रमा निकृषि ॥ निकासन हत्ते ॥ दा हिमे ॥

नीलकुः। पुं। प्रस्ते ॥ स्गाले ॥ स्न नीलपद्मम्। न। इन्हीवरे ॥ नीलच्चत

नी खिपच्छः । पुं। भ्येनखरो ॥ नी खपुनने वा। स्ती। क्रमणवर्ष पुनने वा भाके। नी खायाम्। नी खगद इपडो

नीखपुष्पः। पुं। नीखभृद्गराजै॥ नीखा स्वाने ॥ श्रीतसहे। निर्गुष्डीहमे॥ न । ग्रन्थिपर्थे ॥ नीखवर्यपृष्ये ॥ नीखपुष्पा। स्वी। विष्णुकान्तायाम्॥

नीचपुष्पिका। स्ती। नीस्थाम्॥ त्रत स्थाम्॥

नी खपुष्पी। खीं। नी खाम्॥ निर्धु -ग्राम्। सिन्दुके॥ अतसाम्॥ नी खबु ज्ञायाम्॥

नी खफला। स्त्री। जम्ह्राम्॥ नी समृद्गराजः। पुं। नी खबर्थं भृङ्गराने । सहाभृङ्गे। श्यामले। नी साभंग रा दतिभाषा॥

नीजमणि:। पुं। रन्द्रनीजमणी । म सारे। नीजे ॥ चीरमध्ये चिपेदी जंबीरचेत्री बतां ब्रजेत्। रन्द्रनी ॥ जमितिखात सामन्त्रो रतनिषेये ॥

नीखय

॥नीलीरसनिभाः केचि क्रस्काए निभाःपरे इत्त्यादिनागस्योन रता थ स्त्रे एषामेकाद्य विधाकायाका ॥ नीलमाधदः। पुं। विप्यो ॥ नीलमाषः। पुं। राजमाषे॥ नीलमी लिकः। पुं। खबोते॥ नीलम्हिका। स्त्री। पुष्पकासीसे ॥ कृष्णवर्गायां संदि ॥ नी खले। इम्। न। वर्शले। हे॥ नी बले। हित: । पुं। श्रिवे। धूर्जटी ॥ नीच स्वासी लेक्टितस्व। कार्छेजटा सुच। नी खः काछा से चिता रचके या अस्तित्वामी ॥ नीसरक्रमि-श्चितवर्षे ॥ ब्रतविश्वेषे ॥ नी बता दिता। स्त्री। भूम जम्हाम् ॥ नी सवर्षाभूः। स्त्री । नी सपुनर्नवाया-म् ॥ पुं। कृप्णभेके ॥ नील महो। स्त्री। वन्दायाम्॥ नी खबसनः। पुं। श्रना । इसायुषे। नीलान्बरे॥ वि। नीलवस्त्रयुक्ते॥ नी खबख:। पुं। वख देवे ॥ न। नी ख वर्णवसने ॥ यथा । खीकी डाभयनी यादै। नी बन्दं नद्यात । नी बी

वस्त्रं नस्प्रभेद्यनो विमान्दरकं अजेदिति

गाब्डेप्रायश्चिताधायः ॥ तद्वार्या

प्रायम्चितासुक्तंप्रायस्त्रित्तविवेको त

नीसमृ

होनी बीरक्तस्थधारणात्। वाससा गर्वार् नगद्ता ममकृत्समः॥ पालनार् विक्रगाचैव उद्गतिपजीव नात्। पतितस्तुभ वेद् विप्रस्तिभिः कृ क्रैविशुधति ॥ नीखीरक्तेनब्रस्त्रेण यत्वर्मकुर्तेदिनः । सानंदानंतपा होम:स्वाधाय:पिटतर्पग्म्॥ वृथा तस्रमद्यायचीनी बीवस्रस्य धार्या त्। नी जी (क्तं यदावस्तं काश्चिर्वि प्रसाधारयेत्॥ अहाराचोषिताभू-त्वा पष्यमञ्जन गुध्यतीति । इदम त्ताने । त्तानेतुदैगुग्यम् । अवापना दमादापसम्बः। नीकी स्थन् उसी । स्तीयां की डार्थसंये। मे भयनीये न द्यातीति॥

नी बवासाः। पुं। शनैश्चरे ॥ वसमहे ॥ नीजेवाससीयस्यसः॥

नो बर्जा। स्ती। अजान्याम्। स्रति वीमप्रायाम्। नीजन्यं नाना रति गाडभाषा॥ 🐪 💮

नीलवृत्तः। पुं। वृत्तिभिषे । वातारी । भोफनाभने ॥

नी च ग्रुलकम्। न । तृते ॥ इतिराज निर्घाटः॥

मीलहयः। पुं। कृष्णवर्षक्षे ॥ स्पनि भेषे ॥ पश्यास्त्रवायं दृषे ॥ 🎇 चभविष्यपुराखे। मृणुष्वेतिमदावा नी सहवा। स्वीः। वाद्यां व्याम्॥

नी लाञ्ज

नीस्त्रतम्। न। व्रतविश्षेषे ॥ नीस्त्वो। चितव्रते ॥

नीसियखण्डः। पुं। नीसजटाभारे। बहे ॥ नील:शिखरहोऽस्य ॥

नीचित्रागुः। पुं। ग्रोभाञ्चने॥

नी ससरस्वती। स्त्री। तारायाम्। ची

नाधिवासिन्यां बुहुमितिविमेषे॥

नी समारः। पुं। तिन्दु क हुचे॥ नीससन्द्रनः। पुं। े निगुष्द्याम्।

नी बसिन्द्वारः। पुं। प्रीतसङ्गया-

म्॥ नीका। स्त्री। मचिकाप्रभेदे। वर्षणा याम् ॥ नीसति । नीसवर्षे । अस् ॥ देवी विश्वेषे ॥ नी सपुनर्नवायाम् ॥ नोल्याम् ॥ मञ्जाररामस्वनायामि

तिवृष्ट्वम्पुराणम् ॥

नी चाहः । पुं । सार्सखरो ॥ चासे ॥ नीबाद्गः। पुं। कृमा ॥ नित्तांबद्गति नीबास्तानः। पुं। पुष्पगृचित्रेषे । । जगिगता। खर्मङ्कुपीयुनी बङ्ग दीर्घनी चङ्गः। नी चाङ्गः प्रतिपाठा ची। अम्भराच्याम्॥ शुचिरे ॥ प्र

स्त्रने ॥ नी खाद्यनम्। न । साबी राज्यने ॥ त्ये॥

नी बाजना स्ती। विज्ञाति ॥ इतिज्ञा दिख्यिता नारी प्रय्या कृत्वा पद्वय

नीचास

टाधर:॥

नीबाजनी। सी। बाबाजनीच्ये॥ नीवाच्यसा। स्त्री। असरीभेदे ॥ न दीभेदे ॥ विश्वति॥

नी खाएडक: । पुं। ऋष्ये। गत्रये॥ नी नापराजिता। स्ती। नी लक्षापरा

जितासतायाम्। महानी ल्याम्॥

नी बाजम्। न। नीले।त्यले॥ नी खाम्बरः। पुं। वखदेवे । अञ्जाग

जे ॥ कै। यमे । राचसे ॥ शनैश्चरे ॥ नी सम्बर्यस्य ॥ न । तासी श

पने। शुकादरे ॥ नी खबस्ते ॥ ति ।

नी जवस्विधिष्टे ॥

नीसाम्बा। स्त्री। देवीविशेषे ॥ नी-चाद्रिपर्वतीपरिखेतत्खाने॥

नीचाम्बुजना। न।नीचे।त्यले॥ नी

खब्तद्य् जनाच ॥

दाखाम्। आर्त्तगलायाम्॥

खिग दति निपूर्वास्तरोः कुः प्रस्वयोने नी चान्ती। खी। च्परिशेषे। श्यामा स्याम्॥

न्तरेतु धातारिपदीर्घीनिपा स्थते ॥ नी लालु: । पुं। कन्दिशिषे । श्याम-खाखुके॥

> नीलाम्सा। पुं। नीलमणी॥ नीखासनः। पुं। नीखप्चे। नीखद्रमे

॥ रतिवस्थविश्रेषे ॥ यथा । चिङ्गीप 🛭

⊗⊗**⊗** 

नीलात्य

माहृद्ये दत्तहस्ताच वस्यो नीका सने। मतः ॥ इतिस्ता ॥ नीकिता। स्ती। नीकित्याम् ॥ चुह रे। गभेदे ॥ नेपरोगिषप्रेषे ॥ प्रेफा कितायाम् ॥ जकस्यक्तरे ॥ यथा। भूमेरूपरे। वृचस्यकाटरे। जकस्य नीकिते स्थादिक्यरप्रकर्षे विकयर चितः ॥ नीकवर्षा नीकादे। प्रेषी-प्राणिनिचेतिकीष् । स्वार्थेकन् ॥ नीकिनी। स्ती। नीकीवृचे ॥ कृष्ण पिवृति ॥ अजमीतस्यपत्त्र्याम् ॥ नीकीवर्षास्यस्याः । इनिः। कीष्॥ नीकी। स्ती। नीकिकारोगे ॥ नी कित्याम्। काकायाम्। रक्षत्याम्।

नी लका वृत्त इतिभाषा ॥ नी लाजा

नपदेन्यनाछादनेर्धे की ष्। नी

बादे। षधे। प्राणिनिचनित्रं ङीष्

। संज्ञायान्तु दा ॥ नी जिनी रेचनी

तिस्ता केश्या मे।इभ्रमापद्या। उ-

मा इन्यद्रश्री इवातर क्रांकफानि

जान् ॥ ग्रामवातमुद्रावन्तमद्रवि

षमुद्रतम्॥ नीजीरागः। पुं।स्थिरसीहरेपुरुषे॥ नीजीवृत्ताकृतः। पुं। श्ररपुङ्खे॥ नीजात्मसम्। न। इन्दीवरे। नीज शाँपजादनि गाडभाषा॥

्रें नीलेत्याची। पुं। मजुघोषे॥ इति-

नीविः

दिकाएड शेषः॥

नीले। पर्छ । पुं । इन्द्रनी समग्री ॥ नीवरः । पुं । वास्तव्ये ॥ विश्वज्ञके ॥ प रिव्राजि । भिचुके ॥ नयति नीयते वा । ग्रीञ् । क्रिल्य च्छल्य रधीवर पीवरे च्यादिनासाधुः ॥

नीवाकः । पुं । प्रयामे । मूल्योत्कर्षा-यंधान्यादिस चये ॥ महार्घ हेतोधी न्यादिषु जनानामाद्रातिश्रये ॥ तु लाधर्याधिक्ये ॥ तुलाकृतंन्यूनाधि कांक्रयाद्रोवितिस्वामी ॥ नियतं व चनम् । वच्च । घञ् । उपसम्बेखें तिद्रीर्घः ॥ मूल्याधिकाहेतोनिश्चये नपरिच्छेदनेद्दतिभरतः ॥ वचना-भावे ॥

नीवारः। पुं। प्यामाकाहित्याधान्ये।
मृतिधान्ये। अरग्यधान्ये ॥ नित्रीय
ते। वृज्वर्ग्ये। नै। वृधान्ये इतिघन्
। दीर्घः ॥ नीवारः भीतने। ग्राही
पित्तवः कप्रवातकृत्॥

नीवि: । स्ती । परिषणे । विणिक् स्वध्यं । स्तीणांक टीवसनवन्धं ने ॥ स्तीणांक स्वपंत्रसम् पुंस्त टीवस्त्रवन्धे पि ॥ निष्ययति निवीय ते वा। खेल् । ने । वे। खोयसे पः पूर्व स्वदीर्घरती गृहित् ॥ नितरां मि द्व स्वति । रिं भाने सागम शासका है

XXXX

न

निच्याचाननुम्। रगुपधात्विदि- नुतः। दि। स्तुते॥ तीन्॥ नुतिः। स्ती। स्तुते

नीवी। स्त्री। नीविश्वब्दार्थे॥ राजपु पादेर्वस्थेक। परिपर्यो॥ कृदिकारा दितिङीष्॥

नीवृत्। पुं। स्ती। जनपदे। देशे। श्रद्धादिजननिवासस्थाने ॥ नियते। वर्त्तते। श्रधिकरणस्य कर्तृत्विव श्राप। वृत्ः। क्तिप्। निष्वृतीति दीर्घः॥ नीवृद्दयोर्भतादेशे इति श्रद्धाम्वृधिः॥

नीशारः । पुं । हिमानि जनिवारण प्रावरणे । सील इति भाषा ॥ गीरि वाकृतनीशारः प्रायेण शिशारे कृशः ॥ नितरां शीर्ये ते हिमानि जावषाने नवा । श्रहिंसायाम् । श्रृवायुवर्णेनि स्तेष्विति घष् ॥ उपसर्गस्य घषी तिद्रीर्थः ॥

नीहारः। पुं। श्रवश्याये । तुषारे। हिमे । धुवारा इति भाषा ॥ निद्धि यते। हुन्। घन् । उपसर्गद्ध घ नीतिदीर्घः॥ कपवायुवर्द्धकायम्॥ नु। श्रा वितर्के ॥ श्रवमाने ॥ विकल्पे ॥ श्रन् नये ॥ श्रति ॥ प्रश्ने ॥ हे ते। श्रव्यक्षे ॥ श्रन् गये ॥ नुद्रति नीतिवा । सुद्रुः ॥ श्रन् गये ॥ नुद्रति नीतिवा । सुद्रुः ॥

न्द

नुतः। चि। स्तुते। नुतिः। खी। स्तुते। स्तोचे॥ नृयते ऽनेन। गु०। स्तियाङ् तिन्॥ पू जायामिति शब्दरतावकी॥

नुत्तः । वि । प्रेरिते ॥ नुद्यतेसा । गा द॰ । क्तः । नुद्यिदेशि पाचिकान स्वाभावः ॥

नुद्धः । वि । नुक्ते । अस्ते । प्रेरिते ॥ नुद्धतेसा । णुद्धः । क्षः । नुद्धिरे ति वानत्वम् ॥ निरस्ते ॥

नुवनुवन्त्। चि । अतिपी हितपी ह के ॥ अतिभयेन नुन्ने। नुन्ननुनः तं नुद्रतीतिविग्रहः॥

नुबसार:। वि। परिक्ति मधेर्ये॥ नृत:। वि। स्तृते॥

नूतनः। चि। प्रस्ताग्रे। अभिनवे। न वीने॥ नवएव। नवस्रत्नप्तनप्खा भ्रमस्ययाः नूरादेशभ्य॥

नृतः। वि। नवे। नचे। नृतने॥ नव

एव। नवस्त्रत्प्रप्त्ययान्रादेशः॥
नूदः। पुं। ब्रह्मदाक्वृचे। अश्वस्थाकारे
पार्श्वपिपाच इतिस्थाते॥ तृत इति
प्रसिद्धेपि॥ नुद्ति पापम्। नुद्रः।
इगुपचेतिकः। ए०॥ यदा। नवद्ति
। वद्रः। मू० कः। कर्मणः कर्त्तृत्व
म्॥ यदा। नूयते। पुः। वा॰ दः।
नुटादिः॥

न्द्र त

ल्नि:। ति। समग्रे॥ नजनः। श्र०॥ नूनम्। श्र। निश्चिते॥ तर्वे॥ सार्यो ॥ वाक्यपूर्यो॥ नुवा स्तुस्था नमति । विच्॥यदा। नुजनयति। जनप रिष्ठायो। श्रम्॥

नूपुर: । पुं । न । पादाक्र दे । मजीरे । नेजर इति विद्या इतिच भाषा॥ ॥ नुवनम् नूयतेवा । यू० । सं० कि प् । नुविपुरति । पुर भग्रगमने । इ गुप्धेतिक:॥

ना। पुं। मनुष्ये। पुरुषे ॥ नयति न यते वा। को भ्ः। नयते र्डिचेत्यृन्। नरी। नरः॥

न्दनरोटिका। स्वी। नरकपाले ॥ नुः करोटिका॥

खनेशरी। स्ती। नरसिं हावतारे॥ त्रगः। पुं। पुर्णेणप्रसिद्धे त्वपविश्वेषे॥ त्रगधूमः। पुं। तीर्थविश्वेषे॥

त्वचाः । पुं। राचसे ॥ नृन्चष्ट । च चिड् । सर्वधातुम्यद्ग्यसुन् । यस नयाप्चेति न खाझादेशः ॥ यदा । चचे बहु खंशिचे च्यसिः । सार्वधातु कसं चन्तात् खाञ्न ॥ त्यां द्रष्टरि॥ वता । स्त्री । पुंस्ते ॥ नुभीतः । तस् ॥ व्यतः । स्त्री । नर्सने ॥ द्रतिश्रव् ॥

ॐ त्रतुरङ्गः। पुं। इयग्रीवावतारे॥ ॐत्रतृः। पुं। नर्त्तके॥ त्रस्थति। त्रती० न खाम्

। त्वतिमुखीःकूः॥

वत्तम्। न। नर्तते। ताण्डवे। बास्ये
॥ वतीगापिवचिषे। भावेकः ॥ भा
वाश्रयन्तु वत्तंस्थान्व स्यंतासस्या
श्रयम्। बार्यपदार्थाभिनये। मार्गा
देशीतया परः ॥ मधुरोइतभेदेन
तह्यं दिविधंपुनः। सास्यदण्डकरू पे
या ना टकास्यप्तारकम्॥ गापविचे
पमाषे॥

वस्यम् । न। तालमानरसाययसवि खासाङ्गविचे पे । ताग्डवे । नटने । । नांच इतिभाषा ॥ देवद्या व्रती ताय सालमानरसाश्रयः। सविला साङ्गविचेपा वस्यमित्युचने वृधैः ॥ 🛪 ॥ ताप्डवच तथाखासं दिवि धं त्रसम्बते। पेविवर्वह रूपन ताग्डवं दिविधंसतम् ॥ अङ्गविचेप वाहु त्यं तयाभिनयभून्यता। यत्रसा पेविच साखाः संगादेशीति लोकतः ॥ छेरनं भेदनं यदवहुरूपामुखाव खी। ताग्डवं वह्नकृपं तदाद्याग-बमुद्दतम्॥ \*॥ इतिसङ्गी॰ ॥ न्ह च्येनासम्हपेण सिद्धिनात्रास रूप तः। चार्वेधिष्ठानवन् तः स्यं कस्य-सन्यदिडम्बनेति॥ गेयादुत्तिष्ठतेवा दं वादादुत्तिष्ठतेषयः। षयताषस खंप्रवर्त्तते॥ नती १ मार्थं

। ऋद्पधाचाक्रीपच्तेरिति काप्॥ ऋदुर्गम् । न । चतुर्दिगवस्थाधिष स्यायायम् मायस्य पदातिरिकते रा चीवसतिखले॥

न्द्रेष:। पुं। राजनि॥ न्द्रधर्मा। पुं। धनदे। क्वेरे ॥ नृत्वि धर्मशाचारः ग्राम्यु चत्वादिवी ऽस्थ। धर्माद्निच् केवलात्॥

चपः। पुं। भूषे। राजनि ॥ चन् पा ति। पारचणे। आते। नुपेतिकः॥ चतुर्वेजनपर्वन मधिकारे। न्यस्य च ॥ अखप्रशंसा यथा । अपुत्रस्य न् पः पुत्रो निधनस्य धनं न्हपः। अमा त्रजननी राजा अतातस्विपतान्वपः ॥ अनायसन्त्रेपानाथो हाभर्तः पा विवःपतिः। अभृ त्यस्य त्येपाभृत्यो न्वप्यवन्यांस्था ॥ सर्वदेवसया रा ना तसात् त्वामर्थये खपेति का लिकाप्राम् ॥ घोडमसङ्खा-याम् ॥

न्द्रपकन्दः। पुं। राजपनाएउ। न्वपति:। पुं। धनदे। कुवेरे॥ भूपती । राजनि ॥ नृन्याति । पा॰ । पाते र्डति: ॥ त्वर्णापतिकी ॥

क्यतिविधः। वि। राजवत्त्रभे ॥ त्यप्य

प्रयः॥

**\*\*\*\*\*** 

🎇 न्वर्गतवस्रभः। पुं। न्वपवस्रभ इतिखा

न्पति

ते औषधविश्रेषे ॥ यथा । जाती पतं न । इ। व्यत्नो ना टङ्करामठम्। जीर्वच यमानीच विश्वसैन्धवपच कम् ॥ लै। इ मधं रसं गन्धं तामं-प्रस्थे तथः पनम् । सर्चं विपनं दत्त्वा छागीद्रधेन पेषयेत्॥ धादी रसेन वा पिष्टा वटिकां कुर्यवतः । श्रीमहद्दननाथेन विचिन्त्यपरिनि र्मितः ॥ सूर्यवत्तेजसाचाऽयं रसेा न्वपतिवस्त्रभः । ऋष्टादशवटीं खादे त् पविदः सूर्यदर्भनः॥ 🛪 ॥ इति मन्दानलं सर्व मामदेषं विस्त्रिन-काम् । श्री हगुल्मोद्राष्टी चायकृत् पाएड्डनीमकम् ॥ इच्छूनं करा गूलक चतः भूलक कामलाम्। शिर्धानं कटीश्च मानाइमे। छ ग्रू जनम् ॥ कास शासामनात स्वी पहं शोधमर्बुद्म्। गलगराउं गराउमा ला सल्विच गईभीम् ॥ क्रिस क्षानि दह्णि वातरक्तं अगन्दरम् । उद्यं मतीसारं ग्रह्मायाः प्रमे इक्स्॥ अधारी मृत्रकृष्ण मृत्रा घात मस्दरम् । न्वरं जीर्यं न्वरं कारहुं तन्द्र। लाखं विमि श्रीमम्॥ दा इविद्धिहिकाश्व जडगत्रद्मृकताः। वाधियें स्वरभेद च नृप्तनृहि विसर्पे- 🛪 कान्। ज ६स म एता वत्तां गुद्धं

नृपमा

सार्विं त्याम्। नर्णनासानुभोयां श्चदनारागच्च पीनसम्॥ स्थौल्यच-शीतिपशच स्थावराणि विषाणिच । वातिपत्तक फार्खाञ्च दन्दनान् सा विपातिकान् ॥ सर्वरागचयान् इन्ति चएडां गुरिवपाप इ। व सवर्षे करे। ह्येष आयुष्यो वीर्यवर्हनः ॥ परंवा जीकरः श्रेष्ठः पट्तामन्त्रसिद्धिदः। अरागी दीर्घजीवी खा होगी रागं विमुचति ॥ रससासप्रसादेन सुव द्विजायतेजनः। इतिरत्नावखी ॥ त्रपहुमः। पुं। श्रारम्बधे ॥ राजाइनी वृचे ॥ न्दपियः । पुं । बेडुवांसं इतिगाडमा षामसिद्धे बिष्टवं श्रे॥ राजपनाएडी॥ राजगुके ॥ रामग्ररे ॥ शाखिधान्ये ॥ भाग्रे॥ चि। राजवस्त्रेभे ॥ न्द्रपश्च प्रिय: ॥ न्दपमियंपाचा। स्ती। वासीक्याम् ॥ रतिराजनिर्घेष्टः॥

न्दपप्रिया। स्त्री। केतक्याम् ॥ राजख

न्यपबद्रः। पुं। राजवदर्वृचे ॥ न।त

व्यमन्दरम्। न। सीधे। राजसद्ने॥

त्रपमाङ्गल्यकम्। म। आहुलावृत्ते ॥

र्जूयाम् ॥ राजभावायाम् ॥

त्फले॥

न्पाम वेद नवा खविशोधे ॥ इति शब्दान्वुधिः॥ॐ टपंबद्धा। म। राजक्र्चे॥ राजि क्रे ॥ न्यस्त्रस्य ॥ नृपलिङ्गधरः। पुं। राजवेशधारिणि॥ यथा । निजग्राहीजसा वीर:कर्जि दिग्विजयेकचित्। नृपिकक्षधरं भू हं वन्तेगोमियुनंपदेतिश्रीमागवत म् ॥ प्रवृहु कि का ले तुति हिधा एव भू भुजः। प्रजाधनादानपराष्ट्रकतोदुः खभागिनः॥ न्पवल्लभः। पुं। राजामे ॥ वि। राज विये॥ नृपवल्लभा। स्त्री। राजसिष्याम्॥के विकाप्ये॥ नृपशुः। पुं । कार्याकार्यविवेकशून्ये ॥ ना पशुर्व। उपमितसमासः॥ नृपसभम्। न। राज्ञांसभायाम्। नृपा गांसभा । सभाराजामनुष्यपूर्वेति-क्रीवल्दम्॥ चपातमजा। ची। राजपुत्याम्॥ न पस्य अत्माजा ॥ कट्तुम्बाम्॥ नृपाध्वरः। पुं। राजस्ययत्ते॥ नृपात्रम्। न। राजात्रनामधान्ये॥रा चोने॥ नृपाभीरम्। न। भन्नतुर्धे। राजभा जनकाजीनवाद्यविश्वेषे॥ व्यमानम् । न । मूभुजांभुक्तिकाला नृपामयः । पुं । राज्यस्ताणि । चयरे।

न्सिष्ठः

गे॥ राचीरागे॥

नृपावर्त्तम्। न। राजावर्त्तरते॥ नृपासनम्। न। अहासने। सिंहासने

। मग्यादिकृतराजासने ॥ नृपश्च-

षासनम् ॥

नृवाह्नयः। पुं। राजपलाखी ॥नृपना मनि॥

नृवेशः। पुं। सार्वभामे ॥ नृपाणा-मीय:॥

नृषेचितः। पुं। राजमाषे ॥ वि। रा जाईं॥

नुम्या। स्त्री। अचदीपस्य प्रधाननदाम्॥ नृयत्तः। पुं। अतिथिपूजने। ब्राह्मस श्रेष्ठछाचीयाम्॥

नुवराचः । पुं। वराचरूपधामगवदव तारे॥ अर्यवलेदारीति पुरायम्॥ नुवराइस्य वसति में इर्जीके प्रतिष्ठि तित पद्मपुरायम्॥

नृशंसः। वि। घातुके। करो। नृन्शं सति। शंसु इंसायाम्। नर्मग्यग् ॥ पर्षे। रूचे॥

नृषद्। पुं। सन्ष्येषु विद्यमाने ॥ वु नृसिंचपुराग्यम्। न। नारसिंहे॥ है। । नृष्सीद्ति । षद्बरः । संर विप्।।

नृसिंह:। पुं। विष्णौ। इरेरवतार्वि सा उनिभन्नाविश्रासमाविधिपदाद नृहिरः। पुं। नृसिंहे ॥

नृष्ठरिः

पिसच्चरनाः । नप्रामुवन्तिपशुकर्भर् ताधनेहासासीनृसिंहवपुसे हर्ये न मस्ते इतिविष्णुभागवतम्॥ अविच । पुण्यार्ग्येन सिंहैकनामसिंहोवि राजते। यनादतः पतायनो मधाकि लिषकुष्पराद्रति ॥ अस्यवसतिज्ञन लोके। यथा। नृवराष्ट्रस्यवसिर्माइ र्जीकेपतिष्ठिता । नृसिंइस्वतयाप्रो क्ताजनले। के सहात्मनहितपाद्मेख ष्टिखण्डे २८ अधायः॥ मनुजात्तमे ॥ ना सिंइ रव । उपिमतं व्याघादिभ रितिसमासः ॥ नाचासीसिंइश्चेति वा॥ रतिवन्धविश्वेषे। यथा। पादै। सम्पीद्ययानाचहरासिङ्ग प्रवेशनम् । इस्तयेविष्टयेत्राचंबस्थीनृसिंइसंच वार्ति॥

नृसिंचचतुर्दभी। स्री। वैभाखगुक्तच तुईभ्याम्॥ यथा। वैभाखस्यचतु दंश्यांशुक्तायां श्रीनृकेश्ररी। जात सादखांतत्पूजीत्सवं न्वीतसवत मिति॥

न्सेनम्। न। नरसेनायाम् ॥ नृगां सेना। विभाषासेनेतिपाचिकंती-वस्वम्॥

भेषे ॥ यथा । यत्पादपद्ममकरन्दर | नुसेना । स्वी । नृसेने ॥ नृषांसेना ॥

नेवम

<sup>ॐ</sup> नृइरिदास:। पुं। प्रह्वादे॥ नेज कः। निर्धेजके। रजके ॥ नेनेकि । गिजिर्। ख्लु॥

नेत्। श्रा मङ्गायाञ् ॥ प्रतिषेधे ॥ वि रारे॥ समचये॥ नेता। वि। प्रश्ना। नायके॥ प्रदर्शके

॥ नयति। भी ज् । तुन् ॥ निम्ब ष्टचे ॥ प्रापयितरिं ॥ निवाइके ॥ य या । जगरान्त्रनिर्वाहकाने तेतिविष्णु सहस्रनामभाष्यम् ॥

नेत्रम्। न। मन्यगुणे ॥ वस्त्रभेदे ॥ हु सस्यम् ते ॥ रथे ॥ जटायाम् ॥ ना , नेत्रपुक्तरा । स्त्री । रहजटायाम् ॥ ॥ चनुषि ॥ अधने वपरीचा । ने चं खात् पवनाहृचं धूमवर्षे तथावराम् । काटरान्तःप्रविष्टच तथासाच्यव लोकनम् ॥ इरिहाखएड श्रीचरक्तं वा इरितंतया। दीपदेषि सदाइच नेवं सात्पित्तकापतः॥ चन् वेला सवाह्न स्थात् विगधं स्थातनि सञ्जत म्। तयाधवलवर्ण च ज्योति ही नंव खान्वतम् ॥ ने चं दिरे षवा हु त्यात् साद्दोषदय जचगाम् विदेश बिन् रुस्वेनतन्सारयतिरेशियाम्। विदेश षदूषितं ने इमनार्म संभू शंभवेत्। वि जिङ्गंति जस्य विप्रान्ते ने त्यी जय-

च्यपीति॥ नयति नीयते ऽ नेन वा

नेपरा

। ग्रीञ् । सर्वधाधुम्यः पून् । दास्त्री 🕸 च्यादिना वाष्ट्रन् ॥ वि । नेतरि । न यनसाधने । प्रापयितरि ॥ प्रवर्त्त-केपि॥

नेवक्हरः। पुं। अचिष्टे । नेविष्धा यकेचर्मपटे। श्रांखकाढक्रन इति भाषा॥

नेषपर्यन्तः। पुं। श्रपाङ्गे॥ वि। नय नावधिके॥

नेविपण्डः। पुं। विडाले ॥ इतिहारा वली ॥ चचुरी खने ॥

छामितिवियः॥ विस्त्राजाकायाम् नेद्रवन्धः। पुं। वाजानांकीडाविश्रेषे श्रांखिमचैंानी इतिभाषा॥

> नेचमलम्। न । दूषिकायाम् ॥ नेच यामं जम् ॥

> नेचमीना। स्त्री। यवतिक्तासतायाम्॥ नेवयानि:। पृं। इन्द्रे। वासवे॥

नेपरक्षनम्। न। कजाले॥ नस्ताः-चेयाजयेन्त्रसाथकानेवर्क्ननिति-काजिकाप्राग्रस्॥

नेष रोगः।। धुं चच् ोगे ॥ तिवदान माइमाधवः । द्रवाश्वयाद्याद्विशिसे विताचिवि स्मूचियातागमनियशाच । उच्चाभितमस्य जनप्रवेशात् द्रे चगात् स्वम विपर्ययाचा स्वेदाइजा 👺 धूमानिषे वणाचक्दें विघाताद्वमना 💥 नेदीय

तियागात्। प्रसत्तसंरादनश्रोकताः पाच्छिरोभिघाताइतिमच्पानात्॥ तथाकत्नाच विपर्ययेग क्रेशाभ घाताद्तिमेथुनाच । वातात् पिता त् कपाद् रक्ताइमिथन्दश्चत्विधः । प्रायेख जावते घोरः सर्वनेषामया करः इतिच ॥ वास्पग्रहात् सूर्यनि रोचणाच नेचेविकारान् जनयन्ति दे। षा: ॥

नेषरागद्या। स्त्री। वृश्विकासीवृत्ते॥ वि। चच्चरागनाभके॥

नेपासयः। पुं। नेपरारो ॥

नेवास्तु। न । अञ्जूषि ॥ नेवयारम्ब ॥

नेपारि:। पं। से इण्ड वृष्टे ॥

नेत्री। स्त्री। नवाम् ॥ नाव्याम् ॥ त्रि नेपासकन्त्रसः । पुं। क्रुतपास्त्रे॥

थि। बच्याम् ॥ नेद्रशब्दात्वित्वा

न् जीष् ॥ प्राप्याकर्त्याम् ॥

नेवोपमफकः। पुं। वाता दे। वहाम रति भाषा॥

नेत्रीषधम्। न। पुष्पकासीसे ॥ च्यू

री गीषधमात्रे॥ नेवाषधी। श्वी। श्रवश्रक्रयाम्॥

नेद्रष्टः। वि । भक्तासके ॥ भयभेषा

मतिययेगानिकः। १९म्। स्रानिक कवाउयार्नेहसाधी॥ निप्ती॥ प्रश्ली

नेसि:

श्रमनयारतिश्रयेनात्तिकः। ईय 🌣

सुन्। अन्तिकस्वनेदादेशः॥

नेपः। पुं। पुरोचिते ॥ नवति नीवते वा। योज् । पानीविषयः पः॥

नेपष्यम्। न। रङ्गञ्चायाम्। रङ्गभ्

सी ॥ पुं। अखड्वारे। प्रसाधने। वे

भो ॥ वेभस्याने ॥ नयति । स्वीञ् ।।

विच् । गुगः । नयानेषस्य नेत्रवी

पष्यः॥

नेपाच:। पुं। स्वनामाप्रसिद्धे हिमास यैकदेशविशेषे॥ यथा। जटेश्वरं समार्थ्य योगेन्यनं महेश्वरि । ने पानदेशो देवेशीत्युक्तं श्रीशिक्त सङ्गमे ॥

नेपासनिन्दः। पुं। नेपाले। दकनि

क्वे। ज्यरान्तके। नाडीतिको । नेपाखम्बनम्। न। इस्तिदलसहभे म्बक्षिभेषे॥ नैपासम्बनंचान्य

ताड्र वेत्रजदक्तवत् ॥

नेपांचिका। स्त्री। मनःशिषायाम्॥

नेमः । पुं। काले॥ अवधी॥ अही

ा खरडे ॥ प्रकारे ॥ कैतवे ॥ गर्से ॥

नीयते। ग्रीष्ठ्रं। अतिस्तित

सम्॥ ताबादी ॥ प्रत्यस्मिन्। इ

तिमञ्च ।।

मेहीयसास्। विश अस्थानसमीये। मेसि। पुं । जिनविशेषे ॥ तिनिश्व ह

ने कभे

चे। तिनाश इतिभाषा॥ स्त्री। दि कायाम्। कूपसमीपे रज्ज्धारगा र्थे विदार्यन्त्रे॥ चक्रान्ते। प्रधा। र्यचक्रस्भूमिस्पिश्रभागे ॥ क्रूपा निके समानस्थलभागे॥ इति शब्द रत्नाक्ली ॥ नयतिरथम् नयन्त्यने-नवा। गीञ्। नियोमिः॥

नेमिचकः। पुं। परीचिदंगजे असीम कृषास्यपुचे ॥

नेमिश्रम्। न। नैमिश्रारय्याखे चेचे ॥ ब्रह्मणाविस्ट्रस्च कस्य नेमिः श्री

र्यते कुर्छी भवति यत्र तत्।। नेमी । स्त्री। कूपस्यविकायाम् ॥ च क्रान्तभागे। प्रधा ॥

नेष्टः। वि। निषिद्धे॥

नेष्ट्रः। पुं। ले।ष्टे ॥ इतिश्रब्दान्वधिः ॥ नेष्टा । पुं । ऋत्विम्बिभेषे ॥ नयति । सीज् । नयते: चुक्रोतितृ ॥ नस् नेष्ट्रितसाधः॥

नैःस्वम्। न।निःस्वतायाम्।दुर्भता॥ नैकष्टिकः । पुं । भिचौा । भिच्याग्रा मात् कोणे वस्तव्यमितिशास्त्रम्। प्र याजनात्रिकाटे दसति। ठका॥ चि। ं निकटवर्त्ति ॥

नैकक्षम्। न। निक्रस्वे ॥

ने त्यं क

एकभेदः। सुपुर्वित समासः॥ न एकाभेदा ऽ चेतिया। उत्तर्पद्यब्द स्य समास चर्मावयवेक्टवत्वानाध्य पदे न ले।पाभाव: ॥

नैक्षयः। पुं।राच्यसे॥ निक्षाया क्रपत्त्विमत्त्वर्थे ढक्॥

नैकृतिकः। चि। स्वस्मिन्पकारित्व अमम्ताबपरवृत्तिच्छेद्नेन स्वाऽ र्थपरे ॥ निकृत्यापरापकारेगाजी-वति। निकृत्यानिष्ट्रतया चर्तिवा । ठका ॥

नैगमः। पुं । न । उपनिषद् ॥ विवा जि। वाणिजे॥ नागरे। पारे॥ न ये ॥ ऋच्यास् ॥ निगमे भवः। त चभवः इच्छग् ॥ निगमएवबा । प्र० श्रम् ॥ वि । निगम सम्बन्धिनि ॥ नैचिकम्। नागाः शिरोदेशे॥ इति हेमचन्द्र:॥

नैचिकी। स्त्री। उत्तमायांगवि॥ नी चैश्चरति। चर्तीति ठम्। प्रथ-यानामितिटिलाएः। यदा । निचिः कर्षशिरोदेशे इतिर्भसः। ततः स्वार्थेकन् । प्रशक्तंनिचिकमस्वाः। च्योत्स्वादिभ्य रस्यग् ॥

नैजः। वि। निजसम्बन्धिन। स्वीये॥ नैकभेदः। वि। वहुविधे। उद्यावचे॥ नैत्यम्। न। नित्यत्वे॥ दृ॰राधाकाताः॥ अनेकप्रकारे ॥ एका भेदा १ स्य । म नैत्यकम् । सन्यानुष्टेये । जम

## नै मित्ति

यत्ते। ब्रह्मानादिरूपे ॥ यथा। बे दापकरणेचैव स्वाधायेचैवनै स्वके । नान्रोधे। ऽस्य न धाये होममंच य चैवहीति ॥ नै च्यके नास्य नथा यात्रह्मसंहितत् स्मृतम्। ब्रह्माहु ति हुतं प्राथमनध्यायवषट्कृतिम तिमनु:॥

नै त्यप्रव्दिकः। पुं। निन्यप्रव्दत्ववा दिनि ॥ निच्यः शब्द इति स्राइ। तदाहेतिमाशब्दादिभ्य छन्॥

नैदानिकः। वि। निदानविद्॥ निदा नाधोत्तरि॥

नैद्रः वि । निदासम्बन्धिन ॥ नैपातः। पुं। नेपात्तनिम्बे॥ वि। नेपा बदेशसम्बन्धिन ॥

नैपालिकम्। न। ताम्रे॥ इतिरानिः॥ नैपाली । स्त्री । नवमाल्याम् ॥ कुन-त्याम्। सनःशिषायाम्॥ सुवहा-याम्। श्रेकाचिकायाम् ॥ नेपाले भवा । तचमवद्रच्यम् ॥ नीस्याम तिभव्दर्वावली ॥

नैपुणम्। न। नैपुग्ये॥ निपुणस्थमा

नैषुग्यम्। न। निष्चे ॥ निष्गासन मभावावा। बार खंश्रा

नैमितिकम्। न। पुनजन्मा धनुविध षु जातेष् छ। दिवसंसु। निमित्तमा निमिषम्। न। नैमिषार्ग्ये॥ तीर्थं 👸

## नैभिष

चमासाद्यावश्यकत्तैव्यतयाविहितेषु 🏁 ॥ वि। हेत्मति। निमित्तादागते ॥ ठक् ॥

नैमित्तिकिवा। स्त्री। निमित्तनिश् यवद्धिकारिक चीचे वर्मीण ॥ नैमित्तिकदानम्। न। निमित्तियु यवद्धिकारिकर्त्तचेदाने ॥ यथा। यत्त पापापमान्ये व दीयते विद्धां करे। नैमित्तकं तद्दिष्टं दानं सङ्गि रनुष्ठितमितिगर्डप्राणम्॥ नैमित्तिकथर्मी: । पुं । निमित्तात्रित धर्मे ॥ निमित्त भेक साश्चित्त्व ये। धर्मः सम्मवर्त्तते। नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधर्यया ॥ नैमितिकलयः । पुं। प्रजयविश्वेषे ॥ चतुर्युगतस्स्रानेशस्रोनैमि तिकाः

नैमित्तिकसानम्। न। निमित्तनिश्-यवद्धिकारिकर्त्तव्ये साने ॥ यथा। चाएडा बशवपूयादिस्मृष्टा ऽस्नातांर ज स्वजाम्। सानाईस्त यदासाति सा नं नैमित्तिनं हितदिति॥

नैमिश्रम्। न। नैमिशार्ग्ये॥ नेमि श्रमेव। स्वार्थे ऽ स्। तीर्थ विशेषे ॥ नैकिशारायम्। न । प्रसिद्धे ९ राख्य वि

त्रोषे ॥ नैमिश्रष्व तद्रस्य च ॥

## ने यग्रो

विश्वेषे॥

噿፠፠፠

नैमिषकुष्मम्। न। तीर्थविश्रेषे॥ नैमिषार्ययम्। न। स्वनामाप्रसिद्धे ऽ र्रायुविश्रेषे ॥ अचार्राये निमिषेष दानववसं विष्णुना निष्ठतम्। तथा हि। तेन चन्नेय तत्सैन्य मासुरं-दै। जैयं चवात् । निमिषानारमाचे य भसावदहुधाकृतम् ॥ एवंकृत्वा त ते। देवे। मुनिंगीरमुखंतदा। उवा च निमिषेगेदं निस्तं दानवं बचम् ॥ अर्यहेचिं सतस्तेन नैमिषार्यह संचितम्। अविचाति यवारं वैवा स्ववानंविश्रेषतः॥ इतिवरः इपुरा योगीरम् खंप्रतिभगवदाकाम् ॥ सुन यादेखाधिष्ठितेसिद्सिदुखानम्॥ सु क्षवातवदेवता । देवदेवाधिपः श्रम् नैभिषेच सहैत्ररेखाममान्नेः ॥ नै मिचेतुमहासाने देवी सासिक्रधारि बीतिदेवीगीता॥

नैमेयः । पुं। परीवर्त्ते । परिदाने । विनिमये ॥ निमानम् । मेङ्क्रीय दाने । अचीयस् । प्रेयस् । गुयाः । प्रतास्य ॥

नैयग्रीधम्। न। सम्रोधकले ॥ त्यग्रीध स्थानकारः। सम्बादिकादम् । सस्य विधानसामस्यास्यक्षेत्रस्य स्थाने नैर्जर

जातेचमसादै।॥

नैयङ्गवम्। ति । न्यङ्कुसगजातवस्त्र चर्मादा ॥

नैयमिकम्। न। निष्यनैमित्तिकवि धिप्राप्तेसन्याध्ययनजातेष्वादै।॥ नैयायिकः। चि।सांवादिके।स्वाच-पादे।तर्कप्रास्त्राध्येतिर।तदेसरि च॥न्यायमधीते वेस्तिवा। जातूक् वादितिठक्॥

नैयासिकः । चि । न्यासाभित्ते ॥ न्यास मधीते वेदवा । उक्वाद्त्त्वाहुक् ॥ नैरम्तर्थम् । न । निरम्तरस्वे ॥ नैराध्यम् । न । धाषायाभभावे ॥ नैरक्तः । चि । निरम्ताध्येद्ववेदिचोः ॥ नैरक्तिकः । चि । निरम्ताध्येद्ववेदिचोः ॥ निरम्तस्योते वेदवा । उ० ठक् ॥ नैर्म्तः । पुं । राचसे ॥ पश्चिमद्व्याः । नेर्याध्यम् । तस्यापस्यभित्त्यम् ॥

नैक्ती। स्वी। असुरशक्ता ॥ अवा सीप्रतीचोर्मधायां दिशा नैक्त काषे॥

नैर्माग्यम्। न। निर्मुगस्ते ॥ नैर्मारम्। न। भीसस्तैवपानीयस्त्रम्-भेदे। निर्जरसम्बन्धित्रस्ते ॥ भेत-सानुस्तवद्वारिप्रवाहे। निर्जरी जरः। अ सतुप्रस्तवस्त्वापि तत्रस्तं नैर्जर न ने षधः

लम् ॥ नैर्फरं क्चिक् कीरं कफ्रां नैषाद्कि:। पुं। निषाद्तनये॥ दीपनं लघु। मधुरं कटुपाकच्चवा नैष्कम्धेम्। न। ब्रह्मविषयविचार तलं स्याद्पित्तलम् ॥ ध्वक्ताने ॥ सर्वकर्मश्रम्बन्धे।

नैसंख्यम्। न। निर्मलक्ते ॥ विषयं वैराग्ये ॥ यथा। विषयेष्वतिसंरा गामानसा मलडच्यते। तेष्वेविष्ठ-विरागस्तुनैर्मख्यंसमुदाष्ट्रतमिति॥ नैवीष्टिकम् । न। वाष्याः निर्मन-दारे॥

नैविद्यम्। न। वंश्रफूकारगुणविश्वेषे
॥ यया। नैविद्यंप्रौडताचापिसुस्व
रत्त्वच्यीघता। साध्येमितिपच्चा
सीफुकृतेषुगुणाः स्मृताः॥ निविड
च्वे। सघनतायाम्॥

नैवेद्यम्। न। निवेददनीयहव्ये ॥ अ वीग्विसर्जनाद् हवां नेवेदां सर्वमु-चाते विसर्जिते जगन्नाये निकील्यं भवति चणात् ॥

नै ग्रम् । चि । नै ग्रिके ॥ निशायां भवस् । निषाप्रदेशस्था च्चेति ग्रें चिकेर्घे पुपा चिकारा ॥

नैशिकस्। चि। नैशे॥ निशायां भव-स्। निशापदे। षाध्याञ्चेति पद्ये देज्॥

नैषधः। पुं। नलभूपते। ॥ निषधदेशा धीत्ररे ॥ निषधानामयम् । तस्टेद मित्त्यस् ॥ चि। निषधसन्वन्धिन ॥ नेष्ठिकः

नैषाद्कः:। पुं। निषाद्तनये॥ नैष्कर्म्यम्। न। ब्रह्मविषयविषार्गि-ष्यन्नताने॥ सर्वकर्मश्रून्यच्ने। कर्म ष्यागरूपेसच्यासे॥ निष्कर्मश्रीभावः । ष्यञ्॥ बेदोक्तासेवकुर्वाशो निः क्रोऽसितसी खरे। नैष्कर्मसिद्धिंखभ ते रोचनार्थाफलख्यृति सहाभागव ते एकादशस्क्रन्यः॥

नैष्त्रिकः । पुं । रूप्याध्यचे । टङ्कादि-प्राचायां नियुक्ते ॥ निष्के हेम्बिन युक्तः । तत्रनियुक्तद्दति टक् ॥ दि । निष्केणकीते ॥ निष्कस्यविकारे ॥ की तवत् परिमाणादिस्यति देशात् स्र समासेनिष्कादिभ्य दति टक् ॥

नेष्ठिकः । पुं । ब्रह्मचर्येण यावज्जीवंगु रक्किवासिनि । निष्ठासंसारसमाप्ति स्ताययाजने ब्रह्मचारिविभेषे ॥ यथा । नेष्ठिका ब्रह्मचारीच वसेदाचार्य सिक्ष्मे । तद्भावेऽ स्तानये पन् न्यांवेश्वानरेपिवा ॥ अनेनिविधिना-देहं साधयेदिजितेन्द्रियः । ब्रह्मले। कमवाप्रोतिनचेहा ऽऽ जायतेपुनः ॥ श्रास्ट्रहोनेष्ठिकंधमें यस्तु प्रच्यवते पु नः । प्रायिष्यत्तं न पश्यामि येनशु-ह्योत् स आत्महा ॥ आरूटपिततं वि प्रमण्डलाचिविनः स्तम् । उद्दुंक् **፠፠**ૹ∵

ने।:

निष्ठाविद्यते ऽस्य । मत्त्वर्थीयष्ठक् ॥ निष्ठायां भवः भवार्धेठग्वा ॥ वि । निश्चले॥

नैष्ठिकी । स्त्री । नियुष्तायाम् ॥ टिट्ढे तिङीप्॥

नैस्राज्ञेक:। वि। स्वाभाविके॥ नैस्तिं शिकः। चि। असियोधे। असि हे ता॥ निर्द्धियः प्रहर्णमस्य। प्रहर यमिति ठक्॥

ने। श्रा सभावे ॥ नद्यति । नरुः। डो प्रस्ययः ॥

ने।चेत्। अ। निषेधे ॥ ने।दना। स्ती। चे।दनायाम्॥ ने।दितः। चि । प्रवक्तिते ॥ प्रेरिते ॥ ने। घा । पुं। ऋषिविश्वेषे ॥ नृयते। गाु । न वेष्युट्चेच्यसि:। नवंद्धा

तिवा॥ नेापस्थाता । ति । दूरस्थे ॥ हीनार्थि विश्वेषे। अनुपस्थिते। पास नहीं इति भाषा ॥ यथा । अन्यवादीकि-

याद षी ने।पस्थातानिकत्तरः। आहू तप्रपत्नायी बहीनः पन्नविधः स्मृतः

॥ न उपसमीपे तिष्ठति। ष्ठाः। हच् ॥

नै:। स्त्री। नै।कायाम्॥ नै।काविश्रे

ये। कलकी नाव इतियसादेशभा

न्यचः

यथा। ततः प्रवासितो विद्यान् वि दुरेषनएसदा। पाषीनादर्भयामा समनामारतग्रामिनीम् ॥ सर्ववात सर्चा नार्वं यन्त्रयुक्तांपताकिनीम्। शिवेभागीरधीतीरे नरै विस्निम भि: कृताम् ॥ इतिमहाभारते दा दि पर्व वि जतकाम है १६६ कथायः नु चते । गुद्रः। म्लानु दिभ्यां है।:॥ यदा । नयति । यो भ् । सन्येभ्यो ० डः। नस् अवितः। किया ज्यास्य ख्ठ्। वृद्धिः॥

नैका। स्त्री। नावि। तरस्याम्। नि ष्यद्याने । तयाम् ॥ नै। शब्दात्स्वा र्घेकः ॥

नीकाद्रादः। पुं। चीपायास्। नीका पार्श्वदयवदुंचाचनकाष्ठे । द्रांड रति भाषा ॥ नैाकायाः द्खः ॥

नेतार्थः। वि। नाब्ये ॥ नावातार्थः॥ व्यका। स्त्री। विट्की टे॥ न्यकाविट् की टके खियामिति गब्दाम्बुधिः॥

न्यकाक्का। स्त्री। विट्कीटे। प्रकृत् कुमा ॥ इतिहारावली ॥ न्यक्ररणम् । न । तिरस्कारे ॥ न्यकारः । पुं । अनादरे । अवहेसने ॥ न्यस्कृतिः। भी । रीढायाम्। न्यका

ं रे ॥ पा रिटिन्बेट रती खुबे जभाषाच ॥ न्याचः । पुं । यामदग्न्य । परशुरामे ॥

**88888** 

न्यग्रोधा

महिषे॥ म। काव्नर्ये॥ तथे॥ वि न्यग्रोधी। खी। उपविवायाम्। मृष् । निकृष्टे ॥ नियतानि निकृतानि वा अचाणियस यस्मिन् वा ॥

न्यग्रोधः। पुं। व्यामे । व्यामपरिमाग्रो ॥ वटवृचे ॥ भमीहुमे ॥ न्यक्रण हु। द्धरः । कर्मस्यम् ॥ इरो॥ न्यगवीन् रोइति सर्वेषामुपरिवर्त्त पृ इस्रधः ॥ सर्वाणिभूतानिन्यक्-कृत्य निजमायया ऽऽ वृषोतिष्णही तिवा ॥ विषपग्याम् ॥ माइनाखा षधै।॥

न्यग्रोधपर्मगड्खः । पुं। व्यामपरिमि तोक्वायपरीयाहेपुरुषे॥ एताहमाः पुरुषास्त्रेतायुगे चक्रवर्त्तन आसन् । यथा । महाधन्दुराश्चेत्र चेतायां चक्रवर्श्तिनः । सर्वज्ञच्या सम्पना न्यग्रोघपरिमण्डचाः ॥ न्यग्रोधीत् स्मृती बाह्र यामान्यग्रोधउचते। यामेनउक्क्यायसम्बद्धं चरिह नः ॥ समोच्च्यपरी गाहि।न्यग्रीधपरि मस्डलः॥ इतिमात्ये ११८ अध्यायः॥ माग्रोधपरिमण्डला। स्ती। अङ्गनावि भेषे ॥ यथा । सने सुकठिने । यसा नितन्वेचवित्राखता। मध्ये चीया-भवेदा सान्यग्रोधपर्मण्डलेति श ब्दमाचा ॥

🎇 न्यग्रोधा। स्त्री। न्यग्रोधाम्॥

**8**8888 =

न्यस्तः

कपर्याम् ॥ न्यकर्णित वह्नम् अत्वा त्। दिधर् । पचायच्। शाराहि रितिप्राचः ॥

न्य चं रगहि इतिवा। कर्मग्रम् ॥ न्यङ्कः । पुं । सुनिविशेषे ॥ वह्नविषा खेसगविश्रेषे । वार्इसिंगा इति भा षा ॥ न्यङ्कुः स्वादुर्षं घुर्वस्यो वृष्यो देशवत्रयापदः ॥ नितरामचिति । नावचेरिन्स्ः। न्यङ्कादिन्व त् कु त्त्वम् ॥

न्यङ्कुभूषदः। पुं। श्रोणकवृत्ते। श्रो नाके॥

न्यक्रम्। न। अवद्येदतिवाक्पारुष्येभि ताचरा॥

न्यच्छम्। न। चुद्ररागविशेषे॥ इति भावप्रकाशः ॥

न्यङ्। चि। निम्ने ॥ नीचे ॥ काव्हर्न्ध ॥ मान्ति। सन्। ऋति। ऋतिनित किन्॥

न्यन्तिम्। चि। ऋधः चिप्ते॥ न्यनाः । पुं। चर्मप्रदेशे ।पश्चिमभागे ॥ नितरामनः॥

न्ययः। पुं। नाभे ॥ निपूर्वादिण एरच । न्ययंगृतः पापः। नाश्रमित्त्यर्थः॥

न्यसः। वि। निस्टे। स्यत्ते। निहि ते। स्वापिते ॥ यथा। श्रर्णं ममन 🎘 न्यायः

हिजननी न पिता न सुतान सेाद रानान्य । परमं घरणमिद्मेव चर णं ममन्बृद्धि देशिकन्यस्यमिति ॥ न्यस्यतेसा । असु । तः ॥

न्य स्तद्राष्टः । पुं । सन्धासिनि ॥ न्यस्तम्बः । पुं । दियपितृषु ॥ वि । स्र स्वमस्वकति ॥ न्यस्तानि मस्ताणि यैधैनवा ॥

न्याक्यम्। न। मूंडी मुडकी फक्ही इक्यादिभाषाप्रसिद्धे भृष्टाने॥ इति शब्दचन्द्रिका॥

न्यादः। पुं। आचारे॥ न्यदनम्। अ दः। नै। यचे स्यदेषः॥

न्याय: । पुं । असे घे । कत्ये । देशक्ष्पे उचिते ॥ नियमेन ईयते । इण् । परिन्योनी यो घं घूतासे घं यो रित घं ज्यो परिन्योनी यो घं घूतासे घं यो रित घं ज्यो पर्या चित्रायाः उचितिम त्यर्थः ॥ गातममणीते घो डष प्रपदार्थ निरूप्य प्राच्चित्रयाम् । त्रान्वी चित्रयाम् ॥ एतद्दर्शनमते नित्ये च्छाकृतिम तिसहितः परमा त्मा ईश्वरः । सत् ब्रह्मपदार्थी जीवा तिरिक्तः । एतच्छा ख्रप्रयो जनं चार्वाकादि मतिराकर्ण पूर्वकं जग त्वार्णातयेश्वर संस्थापनं प्राप्यादि निरूपणेन वेदार्थ निर्णयश्च । एतच्द प्रमाने वेदार्थ निर्णयश्च । एतच्द प्रमाने वेदार्थ निर्णयश्च । एतच्द प्रमाने वोरोगी तमः । तत् स्व प्रमान

न्यायः

गादिषोडशपदार्थनिरूपग्रम्। तेषां 🕸 तत्त्वज्ञानान्त्रिश्रयसम् । तस्यभाष्य कारावात्यायनः। तदान्तिककारः काच्ययनः। तट्टीकाकारीवाचस्य ति मिश्रः तच्छाचउद्यनाचार्यः। जसुमाञ्जलिप्रभृति ग्रन्थकत्ता। त-क्तियप्रयाचित्रासेरामभद्रगङ्गेशी पाध्यायचिन्तामि विकाराद्ये।वहवः॥ \* ॥ प्रतिचाहेतुदाहरणोपनयनिग मनात्मकपञ्चावयववाक्ये ॥ यथा। पर्वतीविक्रमान् धूमात् यायाधूम वान् ससवक्रिमान् यथामहानसम् विज्ञियाणधूमवांश्चायम् तसाद्वि मान् ॥ नीयते प्राप्यतेविविचिता र्थे।येनस न्याय:। ऋधायन्यायेति घञन्तोनिपातितः ॥ नीता ॥ जया पाये ॥ भागे ॥ युक्ता ॥ युक्तिमूल कहष्टान्तविश्वेषे ॥

न्यायपथः । पुं । मीमांसादिशास्त्रे ॥
न्यायवृत्तः । वि । शास्त्रविहिताचारे ।
ययाशास्त्रव्यवद्यारिणा ॥
न्यायसारिणी। स्त्री । लुण्ड्याम् । युक्ति
पूर्वकतमं कारिग्याम् ॥ दतिविकाग्रिशेषः ॥ न्यायस्यते ॥
न्यायी । वि । न्यायस्यते ॥
न्यायाः । वि । न्यायस्यते ॥

यिके ॥ न्यायादनपतम् । धन्मप्य

**XXX**XX

**₹₹** 

न्य जा

र्थन्यायादनपेतद्रतियत् ॥ उचिते ।

प्राच्चीयधम ॥ न्याये भवः न्यायादा

गतावा । दिगादित्वाचत् ॥

न्यासः । पुं । त्यागे ॥ उपिनधा । स्था

प्यद्रव्ये । प्रकाश्यस्यापितेद्रव्ये ॥ न्यस्य

ते । असु । वर्षाण घन् ॥ अपेणे
। विन्यासे ॥ सन्यासे ॥ यथा । व

च्ये विविद्धान्यासं विदन्यासम्बक्षे

दतः । हेत् विदे हम् क्रिश्च जीवन्मु

क्रेश्च तीः क्रमात् ॥ काश्यकाख्यपाणि

विस्त च्याखानग्रन्यविशेषे ॥ अक्रेषु

वर्षाचित्तने ॥

न्यासाप्पणम् । न । विच्चेपप्रतिदा

ने ॥

न्युङ्खः । पुं । सामः ६८्प्रणवेषु । सा मविश्रेष छषडोङ्कार्याम् ॥ सम्यङ्मने। जो । अतिप्रिये ॥

न्युप्तः। वि। दत्ते॥

न्युजः । पुं। दर्भमयस्वि । कुमस्वि ॥ न । कर्भरक्षफले । कमरख इति भाषा ॥ त्राडादिपाचप्रभेदे ॥ ति । कुजो । कुजो । कुज्ये इति भाषा ॥ रेगो यावकपुष्पे ॥ अधामुखे ॥ न्युजन्य स्मिन् । उजज्ञार्जने । क्रिथकर्योघ जि कवर्गाभावे। भुजन्युजौपाय्युय

न्व

तापयारितिनिपास्यते ॥ न्युजनम्

। भावे वा घञ् ॥ न्युजः एष्ठवकस्य
कारी यस्यस्ति । ऋषं आद्यच् ॥
न्युजखः । पुं । कटीतले । कुजखः ।
हो ॥
न्यूज्खः । ख्रोभासिस्यादिषोडशोङ्गा
रेषु ॥
न्यूनः । चि । गद्ये ॥ जने ॥ न्यूनयित
। जनपरिहासी । पचाद्यच् । घञ्या॥
न्यूनपच्चायद्भावः । पुं । जनपञ्चायद्भावे ॥
न्यूनपच्चायद्भावः । पुं । क्रिवे ॥ वि। नराऽ
स्थियाचः वितर्वे ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
इस्थादिगाडकुले।त्यन्नाडीचवान

द्रस्यादिगे। डक्कुले। त्यनाडी चनाल-प्रधाने। पनामतुलाराम मिश्रात्मन-श्रीधनपति मिश्रापरनामा तथाश्री सन्दुक्कुलावधूतश्रीपरमहंसपरिन्ना जकार्यश्रीमहरिहरानन्दनाथभार-तिशिष्येण ब्राह्मावधूतश्रीसुलानन्द नाथपरनामधेयेनविरचिते शब्दा र्धचिन्तामणी तवग्गेः समासिङ्गतः सहाङ्कितकराया कायस्य कलश्रेष्ठ संश्री श्रीरामप्रसादनीने॥॥॥

Assembly No. 199166

Mantalakshita Library

Tiberan is statute, Samuelak